# काव्य - संकलन

# काल्य-संकल्ब

उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए

प्रधान संपादक डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी

> संपादक डा० विजयेन्द्र स्नातक डा० उमाकांत गोयल



राष्ट्रीय शिचा संस्थान (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्)

#### ६०-सी-१०

हिन्दी पाठ्यपुस्तक समिति के सदस्य डा० नगेन्द्र (अध्यक्ष), पं० श्रोनारायण चतुर्वेदी, डा० विनयमोहन शर्मा, डा० हरवंशलाल शर्मा, डा० कन्हैयालाल सहल, प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा

●
विशेष आमंत्रित
प्रो० रधुनाथ सफाया, श्री कृष्ण गोपाल रस्तोगी

● सचिव श्री अनिल विद्यालंकार

संपादन-सलाहकार प्रो॰ ब्रजभूषण धर्मा, श्री महेक्वरद्यालु धर्मा, श्री निरंजनकुमार सिंह

चित्रकार प्रभात घोष, मंदा<u>कि</u>ती, नाना वाग, महेशचन्द्र, केशव

## © राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिष्रद्

वितरक
प्रकाशन विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिष्ठः
११४, सुंदर नगर, नई

प्रथम संस्करण: २५००० प्रतियाँ-१५ अगस्त १९६४

मूह्य: १ रु. ८५

पुद्रक
नेशनस्र प्रिटिंग वर्षा, Danc
१० दियागंज, दिल्ली-६

## प्राक्कथन

उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्घारण तथा उसके अनुरूप पाठ्यग्रंथों की रचना राष्ट्रीय महत्त्व का कार्य है। कुछ वर्षों से केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है और वह इस दिशा में आवश्यक अनुसंधान तथा निर्माण की योजनाएँ बना रहा है। इनमें से ही एक योजना के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है। योजना का लक्ष्य तो आदर्श पाठ्यपुस्तकों तैयार करना है, परंतु आदर्श प्रायः असाध्य ही होता है। फिर भी हमारा प्रयास यह अवश्य रहा है कि सामान्य त्रुटियों का यथासंभव निराकरण हो सके और विविध दृष्टियों से उपादेय सामग्री का स्तर के अनुरूप विधिवत् संचयन किया जा सके। इसी लक्ष्य को सामने रखकर अनुभवी शिक्षाविदों की एक समिति का संगठन किया गया है जिसके तत्त्वावधान में इस ग्रंथमाला का संपादन तथा प्रकाशन हो रहा है। इस समिति में अनुभवी शिक्षक, हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विद्वान तथा प्रशिक्षण-विशेषज्ञ सम्मिलत हैं।

इन पुस्तकों की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- (क) पुस्तकों के संपादन में यह ध्यान रखा गया है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य के सभी प्रमुख रूपों की जानकारी मिल सके। इसी दृष्टि से प्राचीन और अर्वाचीन कवियों तथा लेखकों की उत्कृष्ट रचनाएँ संगृहीत की गई है।
- (ख) विद्यार्थियों के सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठानेवाली रचनाओं को विशेष स्थान दिया गया है। निराशावादी एवं भाग्यवादी रचनाएँ यथासंभव सम्मिलित नहीं की गई हैं। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान् बनने के साथ-साथ विद्यार्थी विश्वजनीन दृष्टिकोण भी अपना सकें।
- (ग) साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध ऐसी रचनाओं को प्राथमिकता दी गई है जिनसे भारत की राष्ट्रीय तथा भावनात्मक एकता को बल मिले। हिन्दीतर भाषाओं से अनूदित कुछ रचनाओं के संकलन का यही. प्रयोजन है।
- (घ) रचनाओं को छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुरूप बनाने के लिए कहीं-कहीं उनका आवश्यक संपादन भी किया गया है, पर ऐसा करते समय दृष्टि यही रही है कि रचना के साहित्यिक सौष्ठव को कोई क्षति न पहुँचे।

- (इ) रचनाओं के संकलन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विद्यार्थियों को रोचक ढंग से एक ओर ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों और दूसरी ओर साहित्य की विविध शैलियों का बोध हो सके।
- (च) अध्ययन-अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से गद्य तथा काव्य की पुस्तकों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। इनमें से पहला भाग नवीं कक्षा के लिए हैं और दूसरा भाग दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए। नवीं कक्षा के भाग में अपेक्षाकृत सरल रचनाएँ ही संकलित की गई हैं क्योंकि इस कक्षा में छात्र साहित्य में प्रवेश करते हैं।
- (छ) पुस्तकों के प्रथम भाग की भूमिका में साहित्य-शिक्षा के उद्देश्यों का संक्षिप्त उल्लेख है। द्वितीय भाग की भूमिका में हिन्दी गद्य तथा किवता के विकास का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया गया है। पाठों के अंत में विषय से संबद्ध प्रश्न और अभ्यास तथा पुस्तक के अंत में गूढ़ार्थ-व्यंजक टिप्पणियाँ हैं। इनसे अध्ययन-अध्यापन में सुविधा होगी।

कृती लेखकों तथा उनके प्रकाशकों ने उदारतापूर्वक अपनी-अपनी रचनाएँ संकलन में सिम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान कर हमें उपकृत किया है—हम उन्हें हृदय से घन्यवाद देते हैं। हिन्दी पाठ्यपुस्तक सिमिति के विद्वान सदस्यों, संपादन-सलाहकारों तथा अन्य विशेषज्ञों के प्रति, जिन्होंने इन पुस्तकों के संपादन में सहायता दी है, हम आभार प्रकट करते हैं। शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में निपुण इस विद्वन्मंडल के अथक सहयोग के बिना यह कार्य पूरा नहीं हो सकता था।

# काव्य-संकलन

प्रथम भाग

(नवीं कक्षा के लिए)



# काव्य-संकलन

# ( प्रथम भाग )

काव्य-संकलन का यह भाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नवीं कक्षा के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अपने आप में संपूर्ण, स्वतंत्र किवता-संग्रह पढ़ने का उनके लिए यह पहला अवसर होगा, इसलिए प्रयत्न किया गया है कि संगृहीत रचनाएँ उनकी बुद्धि और वय के अनुरूप ही यथासंभव सुबोध, प्रवाहपूर्ण एवं प्रेरणा-प्रद हों। भाषा की दुरूहता के कारण आदिकालीन किवयों की रचनाओं को इस संकलन में स्थान नहीं दिया गया। प्राचीन किवयों में कि कीर, तुलसी, रहीम, रसखान और नरोत्तमदास की सरल एवं सरस रचनाएँ ही संकलित की गई हैं। तुलसी और नरोत्तमदास के काव्यों से उद्धृत अंश वर्णनप्रधान हैं। आधुनिक किवयों में सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, सोहनलाल दिवेदी, सुभद्राकुमारी चौहान और दिनकर की किवताओं का ही संग्रह किया गया है। स्वच्छ और प्रांजल शैली में लिखित ये सभी किवताएँ राष्ट्रप्रेम, बलिदान, कर्तव्य-पालन तथा मानव-कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं।

कविताओं के अंत में कुछ प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं जिनका उद्देश्य अधीत कविता के रसास्वादन में योगदान करना है। इन प्रश्नों की रचना बाल-मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर की गई है। प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान कविता के भाव तथा शैली के सौन्दर्य की ओर आकृष्ट होगा और उनमें समीक्षक-दृष्टि अंकुरित हो सकेगी।

# विषय-सूची

| कम सं        | ख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ र                                  | ख्या       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|              | भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | ٩          |
|              | विक्षण की दृष्टि से प्रस्तावि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वत कम                                    | १५         |
| rugh?        | कबीरदास<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिचय                                    | १७         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | साखियाँ                                  | १९         |
| Roses        | े नरोत्तमदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिचय                                    | २२         |
| Sheethin     | and the same of th | सुदामा-चरित 🖣                            | २३         |
| ₹,           | <u>तुलसीदास</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिचय                                    | २८         |
| 400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सीता-स्वयंवर                             | ३०         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वन-यात्रा                                | 38         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विनय                                     | ३५         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दोहे                                     | ३६         |
| ٠٧.          | रहीम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परिचय                                    | ३८         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दोहे                                     | 38         |
| بهر.         | रसखान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परिचय                                    | ४२         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कृष्णभक्ति और <b>द्र</b> ज-प्रे <b>म</b> | <b>አ</b> ጸ |
| 3            | मैथिलीझरण गुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिचय                                    | ጻέ         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मातृभूमि                                 | ४८         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पंचवटी                                   | ४९         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अयोघ्या की नर-सत्ता                      | 47         |
| <b>6</b> .   | रामनरेश त्रिपाठी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिचय                                    | ५६         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विञ्त-सुषमा 🗠                            | ५८         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वदेश-प्रेम                             | ५९         |
| <b>\$</b> ∠. | सुभद्राकुमारी चौहान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परिचय 🗠                                  | ६३         |
| Per          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | झाँसी की रानी की समाधि पर                | ६५         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कदंब का पेड़                             | ६६         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बालिका का परिचय                          | ६७         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वदेश के प्रति                          | ६९         |
| 9.           | सोहनलाल द्विवेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परिचय 🗸                                  | ७१         |
| *5.0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूजा-गीत                                 | ७३         |
|              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | राणा प्रताप के प्रति                     | ७३         |

# ८ विषय-सूची

| रामधारीसिंह दिनकर         | परिचय                | 6          |
|---------------------------|----------------------|------------|
|                           | किसको नमन करूँ मैं ? | ৩৫         |
|                           | हिमालय               | <b>હ</b> લ |
| टिप्पणियाँ                |                      | 28         |
| अंत:कथाएँ                 |                      | ८६         |
| काच्य-संकलन (द्वितीय भाग) |                      | ۷۹         |

# भूमिका

काव्य-संकलन का यह भाग नवीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जिनकी मातृभाषा हिन्दी है। उच्चतर माध्यमिक स्तर की तीनों कक्षाओं को एक इकाई मानकर अध्ययन-अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से नवीं कक्षा के लिए हमने उन्हीं रचनाओं को इस संकलन में चुना है जो अपेक्षाकृत सरल और सुबोध हैं।

गद्य-पाठों का उद्देश्य जहाँ भाषा सीखना होता है वहाँ किवता का मुख्य घ्येय सीन्दर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति है। आनुषंगिक रूप से भाषा सीखने तथा ज्ञानार्जन करने में भी किवता सहायक होती है, किन्तु मूलतः वह आनंद का साधन है। किवता प्रायः छंदोबद्ध होती है; लय, स्वर, यित, गित से युक्त होती है। किवत तर्क, युक्ति एवं प्रमाण का आश्रय न लेकरः रसानुभूति का समवेत प्रभाव उत्पन्न करता है। किवता बुद्धि का विषय न होकर हृदय का विषय है। इसिलए सामान्य रूप से जो बातें प्रायः सत्य नहीं होतीं अथवा सत्य नहीं समझी जातीं, किवता में उनका वर्णन कल्पनाश्रित होने से निर्दोष ही नहीं, सौन्दर्यविधायक माना जाता है; जैसे—किलयों का अँगड़ाई लेना या पलकें खोलना, फूलों का मुसकाना, पताकाओं का सूर्य के घोड़ों के पैरों में उलझना, पारावार का पारे की तरह डगमग करना, घोड़ों की टापों से पृथ्वी का घसकना आदि किवता में अलंकार माने जाते हैं।

श्रेष्ठ किवता की शब्द-योजना भी ऐसी होती है कि स्वल्प शब्द-प्रयोग से गूढ़ार्थ की व्यंजना के साथ पाठक का मन चमत्कृत हो उठता है। किवता में केवल शब्दार्थकोघ से तात्पर्य-बोध नहीं होता। काव्य-सौन्दर्य का समग्र रूप से बोध करने के लिए शब्दार्थ, भावार्थ, अप्रस्तुत योजना, ध्वन्यर्थ, संदर्भ आदि का ज्ञान अतिवार्य है। बिहारी के छोटे-से दोहों में जो व्यापक-विशद अर्थ निहित रहता है, वह किव की शब्द-योजना पर ही निर्भर है। लक्षणा, व्यंजना और ध्विन के माध्यम से अर्थ का उद्घाटन करने पर ही दोहें का गूढ़ार्थ स्पष्ट होता है। रहीम ने दोहा छंद की शब्द-योजना और गूढ़ार्थ की बड़ी सुंदर परिभाषा की है:

# दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आहि। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमिटि कृदि कढ़ि जाहि।।

कविता में शब्दों के अर्थ जान लेने के बाद भी रसास्वादन के स्तर तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ शेष रह जाता है। इसीलिए काव्य-समीक्षकों के मत में किवता का यथार्थ सौन्दर्य वही है जो बार-बार सामने आने पर भी प्रत्येक बार

नवीन दिखाई दे। यही कारण है कि किवता अनेक बार पढ़ी और सुनी जाती है फिर भी उसका आनंद न्यून नहों होता।

कविता में सामान्य शब्दों के माध्यम से पूरा चित्र प्रस्तुत किया जाता है; मानसिक भावों और विचारों को शब्दों से साकार रूप में अंकित किया जाता है; सूक्ष्म ध्वनियों, आकृतियों और रंगों को मूर्तिमंत किया जाता है। अतः कविता गद्य की अपेक्षा अधिक गूड़-गहन होने के साथ रसास्वाद कराने में भी अधिक समर्थ होती है। शब्दों के द्वारा व्यक्त एक प्राकृतिक दृश्य का वर्णन निम्नलिखित एक पंक्ति में देखा जा सकता है:

## ' चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में '

यहाँ 'किरणें जल में खेल रही हैं' का तात्पर्य यह है कि जल की हिलती हुई लहरों में किरणें इधर-उधर दौड़ती हुई प्रतीत होती हैं। किव ने खेलना किया द्वारा किरणों में चेतना का आरोप बड़ी सुंदरता के साथ किया है। किरणों के प्रतिविम्बत होने से शुक्लपक्ष के शुम्र आकाश का तथा पवन-प्रवाहित वातावरण का भी सहज ही में बोध होता है। 'थल में खेल रही हैं' से अनुमान होता है कि पेड़ों की पत्तियों से चाँदनी छनकर स्थल पर आ रही है और हवा में पत्तियों के हिलने से किरणों दौड़ती हुई-सी दिखाई देती हैं। जल-थल दोनों का साथ-साथ वर्णन होने से विदित होता है कि किव ऐसे स्थान का वर्णन कर रहा है जहाँ जल-थल दोनों निकट हें और किनारे पर वृक्ष हैं। संभवतः यह प्रदेश नदी-तट का है।

कविता के सौन्दर्य की अनुभूति उसके समग्र रूप में ही होती है। कविता के उपकरणों—भाव, विभाव, अलंकार, ध्विन, नाद, शब्द आदि—की पृथक्-पृथक् प्रतीति होने पर भी सौन्दर्यानुभूति के समय ये समस्त उपकरण खंडित रूप में पाठक के सामने नहीं आते। जैसे सुस्वादु भोजन के विधायक भोज्य रसों के स्वाद पृयक्-पृथक् होने पर भी रसास्वादन के क्षण में उनका समवेत रूप से ही प्रभाव होता है, पृथक् नहीं; वही स्थिति काव्य-रसानुभूति की भी समझनी चाहिए। कविता के तत्त्वों का अध्ययन करने के लिए उन्हें निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है:

## १. भाव-सौन्दर्य

भाव-सौन्दर्य को ही काव्य-समीक्षकों ने रस कहा है और अधिकांश विद्वानों ने रस को ही काव्य की आत्मा माना है। ऋंगार, बीर, करुण, शांत, रौद्र, भयानक, अद्भुत, हास्य तथा बीभत्स रस कविता में माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त भिक्त और वात्सल्य को भी कुछ आचार्य रस स्वीकार करते हैं। सूरदास के बाल-वर्णन में, गोपियों के विरह में, तथा सुदामा की दीनता में भाव-सौन्दर्य का ही आनंद है। जिसके कारण मन में कोई भाव पैदा होता है उसे 'आलंबन विभाव' कहते हैं।

जिन परिस्थितियों से भाव उद्दीप्त होता है, उन्हें 'उद्दीपन विभाव' कहते हैं। भावावेश के समय जो शारीरिक विकार होते हैं, वे 'अनुभाव' कहलाते हैं। अस्थिर मनोविकारों को 'संचारी भाव' कहते हैं। विभावों और अनुभावों के वर्णन द्वारा ही किय पाठक को रस की अनुभूति कराता है।

# २. अप्रस्तुत-योजना

वर्ण्य विषय के अतिरिक्त, किव अन्यान्य दृश्यों, रूपों और तथ्यों को भी हमारे सामने लाता है, जिनका उद्देश्य मुख्यतः किवता के भावात्मक प्रभाव की अभिवृद्धि करना होता है। ये बाहरी चित्र अप्रस्तुत कहलाते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, भ्रम आदि अलंकारों में किसी-न-किसी प्रकार कोई अप्रस्तुत ही सामने लाया जाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत के मूल में रूप की समता, धर्म की समता अथवा प्रभाव की समता रहती है। केवल रूप-साम्य होना किता की दृष्टि से श्रेष्ट नहीं माना जाता; कभी-कभी सदोष भी हो सकता है, जैसे—किसी की अच्छी आँख को कौड़ी नहीं कहा जा सकता। मुख कमल और चंद्रमा के समान बताया जाता है। आकृति भिन्न होने पर भी उज्जवलता, स्निग्धता एवं शीतलता के गुणों की समानता के कारण यह उपमा दी जाती है। यही गुण-साम्य धर्म-साम्य कहा जाता है। प्रभाव-साम्य वाले अप्रस्तुत सबसे अच्छे माने जाते हैं। इनकी योजना प्रस्तुत और अप्रस्तुत के प्रभाव की समानता को ध्यान में रखकर की जाती है, जैसे:

## जी रही है देवराज्ञी, कँसे मरे अमरी, मँडरा रही है शून्य बृंत पर भ्रमरी।

अनाथ देवराजी (इंद्राणी) के लिए नीरस जीवन मार हो गया है। घह उसी प्रकार उल्लासरिहत है जिस प्रकार पुष्पहीना लता पर मँडराती हुई कोई फ्रमरी। यहाँ रूप-साम्य अथवा धर्म-साम्य नहीं है, किन्तु अनाथ शची एवं शून्य वृंत पर मँडराती हुई भ्रमरी दोनों का अंतिम प्रभाव मन पर एक ही पड़ता है। यही इन दोनों का साम्य है। देवराज्ञी की विषम स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इससे अधिक उपयुक्त अप्रस्तुत कदाचित् और नहीं हो सकता।

#### ३. नाद-सौन्दर्य तथा संगीत-तत्त्व

कविता छंदोबद्ध होती है। छंद की यति-गति भी कविता के सौन्दर्य को बढ़ाने वाली होती है। इसके अतिरिक्त शब्दों के चयन, लघु-गृह-कम—जो वर्ण-वृत्तों में और भी स्पष्ट होता है, वर्णों की आवृत्ति (अनुप्रास अलंकार), विभिन्न अर्थों में एक ही शब्द के बार-बार आने (यमक) आदि में कविता का नाद-सौन्दर्य निहित होता है । तुकांत शब्दों का छंद के बीच में आना हिन्दी-रचनाओं में विशेष रूप से मिलता है । यथा :

> नंद के किसोर चितचोर मोरपंखवारे, बंसीवारे साँवरे पियारे इत आउ रे।

प्राचीन रचनाओं में इस प्रकार के मध्यतुकांत प्रयोग बहुत पाए जाते हैं, और वे कविता के संगीत-तत्त्व में पर्याप्त योग देते हैं।

कभी-कभी कवि व्विनियों को इस प्रकार समायोजित करता है कि पढ़ते समय विणित कार्य के होने की व्विन आने लगती है। जैसे, 'घन घमंड नम गरजत घोरा' में बादलों के गरजने की व्विन है; और

रनित भूंग-घंटावली, झरित दान मथु-नीर ।

मंद मंद आवतु चल्यौ, कुंजर कुंज-समीर ।।—

में हाथी के चलते समय घंटा बजने की घ्वनि है ।

## ४. शब्द-सौन्दर्य तथा चित्रात्मकता

शब्दों के चयन और कम का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि कुछ विद्वान उपयुक्त शब्दों के उपयुक्त कम में रखे जाने को ही कविता मानते हैं। श्लेष और यमक का सौन्दर्य इसी प्रकार का है। निम्नलिखित पंक्तियों में रेखांकित शब्द विशेष अभिप्राय से रखे गए हैं:

- (१) देहु उतर अरु कहहु कि नाहीं, सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं।
- (२) मृतकप्राय हुई तृण-राजि भी, सलिल से फिर जीवित हो गई। फिर सुजीवन जीवन को मिला, बुघन जीवन 'क्यों उसको कहें'?

कभी-कभी कवि शब्दों द्वारा बड़े मनोरम चित्र उपस्थित करते हैं। एक उदाहरण लीजिए:

> सँकत-शय्या पर दुग्य-घवल , तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म-विरल , लेटी है श्रांत, क्लांत, निश्चल ।

इत पंक्तियों में ग्रीष्मकालीन पतली घारा वाली गंगा का बड़ा मनोहारी चित्र किन ने प्रस्तुत किया है। गंगा के लेटने का वर्णन मानो किसी कुशांगी नारी के लेटने का ही वर्णन है।

## ५. विचार-सौन्दर्य

विषय की उच्चता से काव्य में गरिमा आती है। सामान्य विषयों को कविता द्वारा उदात्त बनाने के लिए पर्याप्त किन-कौशल की आवश्यकता है। परंतु ऊँचे विषय किवता को स्वयं ऊँचा उठा देने में सहायता देते हैं। संसार में स्थायी काव्य प्राय: वे ही हैं जिनका विषय महान है। बहुत-सी ऐसी रचनाएँ हैं जिनमें किवत्व नहीं के बराबर है किन्तु वे विचारों के कारण ही लोकप्रिय और स्थायी हो गई हैं। रहीम और वृंद के दोहे तथा गिरघर की कुंडलियाँ जिनमें नीति की बातें बड़ी सरल वाणी में कही गई हैं, अपने विषय के कारण ही इतनी प्रसिद्ध हैं।

अनुभव से यह देखा गया है कि नीति की रचनाएँ किशोरों को सर्वाधिक प्रिय होती हैं और वे ऐसी रचनाओं को अनायास ही कंठाग्र कर लेते हैं।

#### ६. आस्वादन की अभिव्यक्ति

कि वता के सौन्दर्य की अनुभूति तब तक पूर्ण नहीं समझी जा सकती जब तक कि उसकी अभिव्यक्ति न की जा सके। व्याख्या लिखना, समालोचना करना, तुलना करना अथवा अन्य विचार प्रकट करना इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति से संबंधित कार्य हैं। धीरे-धीरे इस कार्य को कर सकने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। निम्नलिखित संकेत इस योग्यता को प्राप्त करने में सहायक होंगे:

- (१) कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में प्रकट करना।
- (२) विषय-सूत्र के सहारे संपूर्ण भाव व्यक्त करना ।
- (३) छंद, अलंकार, रस एवं शब्द-सौन्दर्य के स्थलों की ओर संकेत करना तथा यह बताना कि संपूर्ण किवता के सौन्दर्य में उसका क्या योग है ?
- (४) कुछ अच्छी व्याख्याओं और समीक्षाओं को हृदयंगम कर लेना चाहिए जो नमूने का काम दे सकें और उनसे आस्वाद को प्रकट करने की शब्दावली समृद्ध हो सके।

#### ७. कविता का सस्वर पाठ

किवता का सस्वर पाठ भी एक प्रकार से किवता के रसास्वादन की अभिव्यक्ति है। किवता का सुपाठ ऐसा होना चाहिए जिससे भावों की अभिव्यक्ति
हो सके। वास्तव में किवता सस्वर पढ़ने की ही वस्तु है। उसका सौन्दर्य वाणी और
अर्थ दोनों में ही निहित है जबिक संगीत का केवल नाद में। इसलिए किवता
इस प्रकार पढ़नी चाहिए कि अर्थ की भी अभिव्यक्ति हो और संगीत उसमें किसी
प्रकार बाधक न हो। वास्तव में जितना संगीत किवता के लिए अपेक्षित है वह
उसके छंद में, गित-यित में, शब्द-चयन आदि में आ जाता है। अतः किवता-पाठ

में छंद की रक्षा होनी चाहिए और उच्चारण स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। क्रज और अवधी की किवताओं में तदनुरूप उच्चारण करना चाहिए। मात्राओं का भी पूर्ण उच्चारण होना चाहिए। मात्राओं को कम करके किवता पढ़ने की प्रथा दूषित है। कहीं-कहीं किवताओं में अर्थ-विराम तथा छंद-विराम अलग-अलग जगह पड़ते हैं। ऐसे अवसरों पर छंद की यथासंभव रक्षा करते हुए और अर्थ व्यक्त करते हुए पढ़ना चाहिए। किवताएँ कंठस्थ करना और उनका सुपाठ करना रसानुभृति और उसकी अभिव्यक्ति में सहायक होता है।

किवता के पठन-पाठन के संबंध में हमने संक्षेप में कुछ निर्देश दिए हैं। हमें आशा है कि नवीं कक्षा के विद्यार्थी इस किवता-संकलन की पढ़ते समय इनसे लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। प्रस्तुत संकलन विश्वद-अध्ययन के लिए तैयार किया गया है, अतः शब्दार्थ, भावार्थ, ज्याख्या तथा संक्षिप्त समीक्षा की दृष्टि से इसे पढ़ना चाहिए।

# शिच्रण की दृष्टि से प्रस्तावित क्रम

काव्य-संकलन के इस भाग में किवयों के कालकम से किवताएँ संकलित की गई हैं, किन्तु अध्यापन के लिए इस कम को ज्यों-का-त्यों ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के भाषा-ज्ञान, विषय-बोध और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरलता की दृष्टि से निम्नलिखित किव-कम प्रस्तावित किया जा रहा है। यह प्रस्तावित कम भी सभी प्रदेशों के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं है। अध्यापक अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के भाषा-ज्ञान और मानसिक विकास के आधार पर इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। प्रस्तावित कविकम इस प्रकार है:

- १. सुभद्राकुमारी चौहान
- २. सोहनलाल द्विवेदी
- ३. रामनरेश त्रिपाठी
- ४. मैथिलीशरण गुप्त
- ५. रामधारीसिंह दिनकर
- ६. रहीम
- ७. नरोत्तमदास
- ८. रसखान
- ९. तुलसीदास
- १०. नवीरदास

# कबीरदास

कबीर अपने समय के उत्कृष्ट संत एवं उच्च कोटि के विचारक थे। इनका जन्म सन् १३९९ ई० के लगभग वाराणसी (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। जुलाहा जाति के नीमा और नीरू दंपति ने इनका लालन-पालन किया। बड़े होने पर कबीर ने भी जुलाहे का ही धंधा स्वीकार किया तथा अपनी रचनाओं में भी इस व्यवसाय से संबद्ध चरखा, पूनी, ताना-बाना आदि उपमानों का प्रतीक-रूप में प्रयोग किया। इनकी मृत्यु सन् १४९५ ई० में हुई।

कबीर मूलतः किव नहीं वरन् संत थे। इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान पंडितों और साधुओं से सुनकर प्राप्त किया था। ये पढ़े-लिखे नहीं थे। इन्होंने स्वयं कहा है— 'मिस कागद छूथौ नहीं कलम गही नींह हाथ।' परंतु फिर भी इनकी किवता में काव्य के अनेक तस्व अनायास मिल जाते हैं।

कहा जाता है कि जिस जुलाहा-वंश में इनका पालन-पोषण हुआ उस पर नाथपंथियों का प्रभाव था। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। उन्हीं के उपदेशों द्वारा इन्हें वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। देश-पर्यटन के समय ये गोरखपंथी योगियों के भी संपर्क में आए। सूफ़ी फकी रों का सत्संग भी इन्हें प्राप्त हुआ था, अतः इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव परिलक्षित होता है।

धर्म के संबंध में इनके विचार बड़े उदार थे। ये राम और रहीम को एक मानते थे। समाज के क्षेत्र में कबीर ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को एक ही दृष्टि से देखा-परखा और उन्हें सहयोग के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। कबीर ने अपने उपदेशों में बाह्याडंबर का खंडन करते हुए गुरु-महिमा, ईश्वर-विश्वास, प्रेम, सत्संग, इंद्रिय-निग्रह, अहिंसा और सदाचार का महत्त्व बताया। ये अपनी बात दड़े निर्भीक भाव से कहते थे, इसलिए इनकी वाणी में कहीं-कहीं कटुता भी आ गई है।

इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी और फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। 'कबीर ग्रंथावली', 'कबीर वचनायली' तथा 'बीजक' में इनकी रचनाएँ संगृहीत हैं।



कबीरदास

# साखियाँ

सात समँद की मसि करों, लेखनि सब बनराइ। धरती सब कागद करौं, हरि गुण लिखा न जाइ।।१।। कस्तुरी कुंडलि बसै, मृग ढूंढै बन माहि। ऐसैं घटि घटि राम है, दुनियां देखें नाहि ॥२॥ प्रेम न खेतौं नींपजै, प्रेम न हाटि बिकाइ। राजा परजा जेहि रुचै, सिर दे सो ले जाइ।।३।। पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुवा, पंडित भया न कोइ। एक आखर पीव का, पढ़ै सुपंडित होइ।।४।। कबीर सीप समंद की, रटै पियास पियास। समदिह तिनका बरि गिनै, स्वाँति बुँद की आस ॥५॥ कबीर माला काठ की, कहि समुझावै तोहि। मन न फिरावै आपना, कहा फिरावै मोहि ॥६॥ माया मुई न मन मुवा, मरि मरि गया सरीर। आसा त्रिष्णा ना मुई, यौं कहि गया कबीर 🕪 झूठे सुख कौं सुख कहै, मानत है मन मोद। खलक चबैना काल का, कुछ मुख मैं कुछ गोद ॥८॥ दुर्लभ मानुष जनम है, देह न बारंबार। तरवर ज्यों पत्ता झड़ै, बहुरि न लागै डार ॥९॥ कबीर संगील साध की, बेगि करीजै जाइ। दुरमति दूरि गँवाइसी, देसी सुमति बताइ ।।१०।। बुच्छ कबहुँ नहिं फल भखें, नदी न संचै नीर। परमारथ के कारने, साधुन घरा सरीर ।।११॥

साध बड़े परमारथी, घन ज्यों बरसैं आय। तपन बुझावें और की, अपनो पारस लाय ॥१२॥ सोना सज्जन साधु जन, टूटि जुरै सौ बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एकै घका दरार ॥१३॥ जिहि घरि साध न पूजिए, हरि की सेवा नाहि। ते घर मरघट सारखे, भूत बसै तिन माहि ॥१४॥ मरिख संग न कीजिए, लोहा जलि न तिराइ। कदली, सीप, भुजंग मुख एक बूँद तिहुँ भाइ।।१५॥ तितका कबहुँ न निदिए, जो पाँवन तर होय। कबहँ उडि आँखिन परै, पीर घनेरी होय ॥१६॥ बोली एक अमोल है, जो कोइ बोलै जानि। हिये तराजू तौलि कै, तब मुख बाहर आनि ।।१७।। ऐसी बांनी बोलिए, मन का आपा खोइ। अपना तन सीतल करैं, औरन कौं सुख होइ।।१८।। लघुता ते प्रभुता मिलै, प्रभुता ते प्रभुदूरि। चींटी लै शक्कर चली, हाथी के सिर धुरि।।१९॥ े निन्दिक नियरे राखिए, आँगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सुभाय ॥२०॥

√मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहि।

√ मुक्ताहल मुक्ता चुगैं, अब उड़ि अनत न जाहि।।२१।।

#### प्रश्न और अभ्यास

- १. नबीर की साखियों के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए:
  - (क) मतुष्य शरीर बार-बार नहीं मिलता, जैसे कि . . .
- (ख) अहंकार का त्याग कर ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग की जिए जो ...
- २. नीचे कबीर के दो दोहों का सार दिया गया है; संबद्ध दोहे का पहला चरण

प्रत्येक के सामने लिखिए:

- (अ) नम्रता से ही उच्च स्थान मिलता है।
- (आ) श्रष्ठ मनुष्यों की संगति लाभन्नव होती है।
- निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कबीरदास के उपदेश संक्षेप में लिखिए:

इंब्रिय-निग्रह, मृदु भाषण, तुष्णा, अनन्य प्रेम और सत्संग ।

- ४ क्रस्तूरी, सोना तथा कुंभ उपमानों के प्रयोग द्वारा कबीर ने किस भाव की रिं अभिन्यक्ति की है ?
- ५. निम्नलिखित शब्दों के आधुनिक रूप दीजिए: त्रिष्णा, समेंद ।
- ६. मुख़ी से क्या अभिप्राय है, कबीर के दोहों को साखियाँ क्यों कहा जाता है ?

# नरोत्तमदास

नरोत्तमदास का जन्म सीतापुर जिले (उत्तरप्रदेश) के बाड़ी ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सन् १४९३ ई० के लगभग इनकी जन्मतिथि मानी जाती है। इनकी मृत्यु कब हुई, यह अज्ञात है।

नरोत्तमदास की दो रचनाओं का उल्लेख मिलता है—'सुदामा-चरित' और 'ध्रुव-चरित'। इनमें से 'ध्रुव-चरित' अभी तक अनुपल्ब्य है। दूसरी रचना 'सुदामा-चरित' एक खंडकाव्य है, जिसमें कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भावपूर्ण और मार्मिक रीति से वर्णन किया गया है। इस काव्य में सुदामा की दरिद्रता और आत्मसम्मान की भावना तथा श्रीकृष्ण के अतुल वैभव और मैत्री भाव का सजीव चित्र उपलब्ध होता है। 'सुदामा-चरित' हिन्दी का एक जनप्रिय काव्य है।

'सुदामा-चरित' की भाषा सरल और सजीव ब्रजभाषा है, जिसमें मुहावरों और लोकोिकतयों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सामान्य गृहस्थ-जीवन के चित्रों ने इस काव्य को और भी आकर्षक बना दिया है। काव्य-सौन्दर्य के उत्कर्ष के लिए उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि सामान्य अलंकारों की भी योजना की गई है, किन्तु उनमें कृत्रिमता का सर्वथा अभाव है। छंद-विधान की दृष्टि से नरोत्तमदास ने प्रायक्ष कित्त और सर्वया छंद ही अपनाए हैं; कहीं-कहीं दोहा छंद का भी प्रयोग हुआ है।

# सुदामा-चरित

बिप्र सुदामा बसत हो, सदा आपने धाम।
भीख माँगि भोजन करें, हिये जपत हरि-नाम।।१।।
ताकी घरनी पतिब्रता, गहे बेद की रीति।
सलज सुसील सुबुद्धि अति, पति-सेवा सौं प्रीति।।२।।
कह्यौ सुदामा एक दिन, "कृस्न हमारे मित्र"।
करत रहित उपदेस तिय, ऐसो परम-विचित्र।।३।।

#### स्त्री

लोचन - कमल दुख - मोचन तिलक भाल, सबनिन कुंडल मुकुट घरे माथ हैं। ओढ़े पीत - बसन गरे मैं बैजयंती - माल, संख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं।। कहत नरोतम संदीपनि गुरू के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। द्यारिका के गए हरि दारिद हरैंगे पिय, द्वारिका के नाथ वै अनाथन के नाथ हैं।।४।।

सुदामा

्रेसिच्छक हों सिगरे जग को तिय, ताको कहा अब देति है सिच्छा। जे तप कै परलोक सुधारत, संपति की तिनके निहं इच्छा।।
मेरे हिये हरि के पद - पंकज, बार हजार लै देखु परिच्छा।
औरन को धन चाहिय बावरि, बाँभन को धन केवल भिच्छा।।।।।।

## स्त्री

कोदो सर्वां जुरतो भरि पेट, न चाहित हौं दिध दूध मिठौती। सीत बितीतत जौ सिसियातिह हौं हठती पै तुम्हें न हठौती।। जौ जनती न हितू हिर सों तुम्हें काहे को द्वारिक पेलि पठौती। या घर तें न गयो कबहूँ पिय! टूटो तवा अरु फूटी कठौती।।६।।

## सुदामा

छाँड़ि सबै जक तोहि लगी बक, आठहुँ जाम यहै जक ठानी। जातिह दैहैं लदाय लढ़ा भरि, लैहौं लदाय यहै जिय जानी।। पावैं कहाँ तें अटारी अटा, जिनके विधि दीन्हीं है टूटी-सी-छानी। जो पै दरिद्र लिखो है ललाट तौ, काहू पै मेटि न जात अजानी।।७।।

## स्त्री

बिप्र के भगत हिर जगत - बिदित - बंघु, लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानि हैं। पढ़े एक चटसार कही तुम कैयौ बार, लोचन - अपार वै तुम्हें न पहिचानिहें? एक दीनबंघु, कुपासिंधु फेरि गुरुबंधु, तुम - सम कौन दीन जाकौ जिय जानिहें? नाम लेत चौगुनी, गए तें द्वार सौगुनी सो, देखत सहस्र गुनी प्रीति प्रभु मानिहें॥८॥

# सुदामा

द्वारिका जाहु जू द्वारिका जाहु जू, आठहु जाम यहै जक तेरे। जो न कहौ करिए तो बड़ो दुख, जैए कहाँ अपनी गित हेरे। द्वार खरे प्रभु के छरिया तहँ भूपित जान न पावत नेरे। पाँच सुपारी तैं देखु विचारिकै, भेंट को चारि न चाउर मेरे।।९।।

यह सुनिकै तब ब्राह्मनी, गई परोसिनि - पास । पाव - सेर चाउर लिए, आई सहित - हुलास ॥१०॥

सिद्धि करी गनपित सुमिरि, बाँघि दुपिटया-खूँट।
माँगत खात चले तहाँ, मारग बाली - बूट ।।११।।
रेदीिंठ चकचौँघ गुईं देखत सुबर्नमई, क्रिंट
एक तें सरस एक द्वारिका के भौन हैं।
पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सों न करै बात,
देवता-से बैठे सब साध-साधि मौन हैं।।

नरोत्तमदास --------

देखत सुदामें घार्य पौरजन गहे पाय, "कृपा करि कही बिप्र कहाँ कीन्ह गौन हैं?" "धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन हैं?" ॥१२॥

#### द्वारपाल

सीस पगा न झँगा तन में, प्रभु, जानै को आहि, बसै केहि ग्रामा।
भोती फटी-सी लटी-दुपटी, अरु पाँय उपानह की नहिं सामा।
द्वार खरो दिज दुवल एक, रह्यो चिक सों बसुधा अभिरामा।
पूछत दीनदयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।।१३॥)

बोल्यौ द्वारपालक 'सुदामा नाम पाँड़े', सुनि, छाँड़े राज-काज ऐसे जी की गति जाने को ? द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पाँय, भेंटे लपटाय करि ऐसे दुख - सानै को ? नैन दोऊ जल भरि पूँछत कुसल हरि, बिप्र बोल्यौ 'बिपदा मैं मोहि पहिचानै को ? जैसी तुम करी तैसी करै को कुपा के सिन्धु ! ऐसी प्रीति दीनबंधु ! दीनन सों मानै को' ? ॥१४॥

्र एऐसे बेहाल बेवाइन सों, पग कंटक - जाल लगे पुनि जोए।
'हाय! महादुख पायौ सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए'।
देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिकै करुनानिधि रोए॥
पानी परात को हाथ छुयौ नहिं नैनन के जल सों पग घोए॥१५॥

## श्रीकृष्ण

कछु भाभी हमकौ दियौ, सो तुम काहे न देत । चाँपि पोटरी काँख में, रहे कहौं केहि हेत ॥१६॥ आगे चना गुरु - मातु दए ते लए तुम चाबि हमें नींह दीने । स्याम कह्यो मुसुकाय सुदामा सों, 'चोरी की बानि मैं हौ जू प्रबीने ॥ पोटरी काँख में चाँपि रहे तुम, खोलत नाहिं सुधा-रस-भीने । पाछिली बानि अजौ न तजी तुम, तैसेई भाभी के तंदुल कीने' ॥१७॥ देनो हुतौ सो दै चुके, बिप्र न जानी गाथ। चलती बेर गोपालजू, कछू न दीन्हौ हाथ।।१८॥ सुदामा

वह पुलकिन वह उठि मिलनि, वह आदर की भाँति।
यह पठविन गोपाल की, कछु न जानी जाति।।१९॥
घर - घर कर ओड़त फिरे, तनक दही के काज।
कहा भयौ जौ अब भयौ, हिर को राज - समाज।।२०॥
हौं कब इत आवत हुतौ, वाही पठयौ ठेलि।
किहाँ घन सों जाइकै, अब धन घरौ सकेलि।।२१॥

वैसेई राज-समाज बने, गज-बाजि घने मन संभ्रम छायौ। वैसेई कंचन के सब धाम हैं, द्वारिक माहि मनौं फिरि आयौ।। भौन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मँझायौ। पूछत पाँड़े फिरे सब सों, पर झोंपरी को कहुँ खोज न पायौ।।२२॥ कनक-दंड कर मैं लिए, द्वारपाल हैं द्वार।

कनक-दड कर म लिए, द्वारपाल ह द्वार। जाय दिखायौ सबनि लै, 'या है महल तुम्हार'।।२३।। टूटी-सी महिया मेरी परी हुती याही ठौर,

्टान्सा म्ह्या मरी परी हुता पाहा ठार,
तामैं परो दुःख काटौं कहाँ हेम - धाम री।
जेवर - जराऊ तुम साजे प्रति अंग - अंग,
सखी सोहें संग वह छूछी हुती छाम री।।
तुम तौ पटंबर री! ओढ़े हौ किनारीदार,
सारी - जरतारी, वह ओढ़े कारी कामरी।
मेरी वा पँड़ाइन तिहारी अनुहार ही पै,
बिपदा - सताई वह पाई कहाँ पामरी?।।२४॥

के वह टूटी-सी छानी हती, कहँ कंचन के सब धाम सुहावत । कै पग मैं पनहीं न हती, कहँ लै गजराजहु ठाढ़े महावत ॥ भूमि कठोर पै रात कटै, कहँ कोमल सेज पै नींद न आवत । कै जुरतो निह कोदो सवाँ, प्रभु के परताप तें दाख न भावत ॥२५॥

('सुदामा-चरित' से)

# प्रक्त और अभ्यास

- १. सुदामा और कृष्ण की बाल-मैत्री की कहानी लिखिए।
- २. सुदामा और उनकी पत्नी का कथोपकथन संवाद शैली में लिखिए।
- इस कविता से सुदामा और कृष्ण के चित्र की किन विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है ?
- उक्त कविता में से चार सूक्तियों का चयन कीजिए ।
- ५. श्रीकृष्ण ने सुदामा से क्या परिहास किया ? उसे स्पष्ट कीजिए ।
- ६. 'सुवामा-चरित' के कुछ सुंदर शब्द-चित्रों के उदाहरण दीजिए ।
- ७. निम्नांकित शब्दों के खड़ी बोली के रूप लिखिए: चाउर. जरतो. भयो. हतौ. बाही. धरौ. भौत ।

# तुलसीदास

तुलसीदास का जन्म सन् १५४० ई० के लगभग बाँदा जिले (उत्तरप्रदेश) के राजापुर गाँव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म-स्थान सोरों (उत्तरप्रदेश) भी मानते हैं। ये सम्राट अकबर और जहाँगीर के समकालीन थे। तुलसीदास के जीवन का अधिकांश समय काशी में व्यतीत हुआ और वहीं सन् १६२३ ई० में इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी प्रसिद्ध है। बचपन से ही साधुओं के साथ रहने का इन्हें अवसर मिला। युवावस्था में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसी जनश्रुति है कि पत्नी के ही उपदेश से इन्हें वैराग्य हुआ था।

तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अवतारी-रूप में अपना आराध्य मानकर उनका चिरत-गान किया है। रामायण की कथा को इन्होंने ऐसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है कि उसे पढ़कर सभी को जीवन-निर्माण की प्रेरणा मिलती है। तुलसीदास के काव्य की विशेषता यह भी है कि इन्होंने अपने समय तक प्रचलित सभी काव्य-शैलियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। भाषा, भाव और छंदों का ऐसा समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से विभिन्न संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया है। सांस्कृतिक प्रभाव की दृष्टि से इनकी गणना सर्वोत्तम कियों में की जा सकती है। इनके काव्य को पढ़ने से स्पष्ट विदित होता है कि ये संस्कृत भाषा के भी पूरे पंडित थे, किन्तु इन्होंने जानबूझकर हिन्दी भाषा को अपने काव्य के लिए चुना था। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही तुलसी ने काव्य-रचना की है।

तुलसीदास के बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं; इनमें 'रामचरितमानस', 'विनयपत्रिका', 'किवतावली', 'गीतावली' और 'दोहावली' की ख्याति अधिक है। 'रामचरितमानस' इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। 'रामचरितमानस' में प्रबंध, संवाद, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-वर्णन सभी कुछ अद्भुत है।



तुलसीदास

# सीता-स्वयंवर

(प्रस्तुत अवतरण 'रामचरितमानस' के बालकांड से लिया गया है। इसमें धनुभंग और सीता-स्वयंवर का वर्णन है।)

दो० उदित उदय - गिरि - भंच पर रघुबर बालपतंग ।

प्रिकासे संतसरोज सब हरषे लोचन भृंग ॥१॥

नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरणींह सुमन जनाविंह सेवा ॥
गुरुपद बंदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥
सहजिंह चले सकल-जग-स्वामी । मत्त-मंजु-बर-कुंजर-गामी ॥
चलत राम सब पुर-नर-नारी । पुलक-पूरि-तन भए सुखारी ॥
बंदि पितर सब सुकृत सँभारे । जौं कछु पुन्य प्रभाव हमारे ॥
तौ सिवधनु मृनाल की नाईं । तोर्राह राम गनेस गोसाई ॥

दो०—-रामिंह प्रेम समेत लिख सिखन्ह समीप बोलाइ। सीतामातु सनेहबस बचन कहइ बिलखाइ॥२॥

सिख सब कौतुक देख निहारे । जेउ कहावत हितू हमारे ॥ कोउ न बुझाइ कहइ नृप पाहीं । ए बालक अस हठ भल नाहीं ॥ रावन बान छुआ निहं चापा । हारे सकल भूप किर दापा ॥ सो धनु राज-कुँअर - कर देहीं । बालमराल कि मंदर लेहीं ॥ भूपसयानप सकल सिरानी । सिख बिधिगति किह जाति न जानी ॥ बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥ कहँ कुंभज कहँ सिन्धु अपारा । सोखेउ सुजस सकल संसारा ॥ रिवमंडल देखत लघु लागा । उदय तासु त्रि-भुवन-तम भागा ॥

दो०—मंत्र परमलघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्व । महा-मत्त-गज-राज कहँ बस कर अंकुस खर्ब ॥३॥

काम कुसुम-धनु - सायक लीन्हें । सकल भुवन अपने बस कीन्हें ।।

देवि तिजय संसय अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥
सखी - बचन सुनि भइ परतीती । मिटा विषादु बढ़ी अतिप्रीती ॥
तब रामिंहं बिलोकि बैदेही । सभय हृदय बिनवित जेहि तेही ॥
मनहीं मन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥
करहु सुफल आपिन सेवकाई । किर हित हरहु चापगरुआई ॥
गननायक बरदायक देवा । आजुलगे कीन्हिउँ तुव सेवा ॥
बार बार सुनि बिनती मोरी । करहु चापगुरुता अति थोरी ॥

दो०--देखि देखि रघुबीर-तन सुर मनाव घरि घीर। भरे बिलोचन प्रेमजल पुलकावली सरीर॥४॥

नीके निरिष नयन भरि सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा।। अहह तात दारुनहरु ठानी। समुझत निहं कछु लाभु न हानी।। सिचिव सभय सिख देइ न कोई। बुधसमाज बड़ अनुचित होई।। कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्यामल मृदुगात किसोरा।। विधि केहि भाँति घरउँ उरधीरा। सिरिस-सुमन-कन बेधिय हीरा।। सकल सभा कै मित भइ भोरी। अब मोहि संभु-चाप-गित तोरी।। निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहु हरुअ रघुपितिहिं निहारी।। अति परिताप सीयमन माहीं। लवनिमेष जुगसय सम जाहीं।।

दो ्रिभृहि चितइ पुनि चितइ महि राजत लोचन लोल। खेलत मनसिजु-मीन-जुग जनु बिधुमंडल डोल /।५।।

गिराअलिनि मुखपंकज रोकी । प्रगट न लाजिनसा अवलोकी ॥
लोचनजलु रह लोचनकोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥
सकुची ब्याकुलता बिंड जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपित-पद-सरोज चितु राचा ॥
तौ भगवान सकल-उर-बासी । करिहीं हो मोहि रघुबर के दासी ॥
जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥
प्रभुतन चितइ प्रेमपन ठाना । कृपानिधान राम सब जाना ॥
सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे । चितव गरुड़ लघुब्यालहि जैसे ॥

दो०—लघन लखेउ रघुबंस - मनि ताकेउ हरकोदंड । पूलकि गात बोले बचन चरन चाँपि ब्रह्मांड ॥६॥

दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला । घरहु घरिन घरि घीर न डोला ।।
राम चहींह संकरघनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ।।
चापसमीप राम जब आए । नरनारिन्ह सुर सुकृत मनाए ।।
सब कर संसय अरु अग्यानू । मंद महीपन्ह कर अभिमानू ।।
भृगुपित केरि गरब गरुआई । सुर-मुनि - बरन्ह केरि कदराई ।।
सिय कर सोचु जनक पिछतावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ।।
संभुचाप बड़ बोहित पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई ।।
राम - बाहु - बल - सिन्धु अपारू । चहुत पार नहिं कोछ कनहारू ॥
दो०—राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि ।

o—राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से दीख। चितर्दे सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखि॥७॥

देखी बिपुल बिकल बैदेही । निमिष बिहात कलपसम तेही ॥
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । मुए करइ का सुधातड़ागा ॥
का बरषा जब कृषी सुखाने । समय चुके पुनि का पछताने ॥
अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेखी ॥
गुर्रीह प्रनाम मनींह मन कीन्हा । अतिलाधव उठाइ धनु लीन्हा ॥
दमकेंड दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि धनु नभ-मंडल-सम भयऊ ॥
लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े । काहु न लखा देख सब ठाढ़े ॥
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरेड भुवन धुनि घोर कठोरा ॥

छंद-भरे भुवन घोर कठोर रव रिवबाजि तिज मारगु चले। चिक्करिहं दिग्गज डोल मिह अहि कोल कूरम कलमले॥ सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥

सो०—संकर चाप जहाज सागर रघुवर - बाहु - बल । बूड़ सो सकल समाज चढ़े जो प्रथमींह मोहबस ॥८॥

प्रभु दोउ चापखंड महि डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ कौसिक - रूप - प्योनिधि पावन । प्रेमबारि अवगाह् सुहावन॥ राम - रूप - राकेस निहारी । बढ़त बीचि पुलकाविल भारी ॥ बाजे नभ गहगहे निसाना । देवबघू नार्चीह करि गाना ॥ ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसीह देहि असीसा ॥ बरर्घीह सुमन रंग बहु माला । गार्वीह किन्नर गीत रसाला ॥ रही भुवन भरि जय जय बानी । घनुष-भंग-घुनि जात न जानी ॥ मुदित कहींह जहाँ तहाँ नर नारी । भंजेउ राम संभुधनु भारी ॥

दो नंदी मागघ सूतगन बिरद बर्दीहं मितिधीर। करीहं निछावरि लोग सब हय गय मिन घन चीर।।९॥

श्रांक्षि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई।।

श्र बार्जीह बहु बाजने सुहाए। जहँ तहँ जुबितन्ह मंगल गाए।।

सिखन्ह सिहत हरषीं सब रानी। सूखत धानु परा जनु पानी।।

जनक लहेउ सुख सोच बिहाई। पैरत थके थाह जनु पाई।।
श्रीहत भए भूप धनु टूटे। जैसे दिवस दीप छिव छूटे।।

सीयसुखिह बरिनय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलस्वाती।।

रामिह लषनु बिलोकत कैसे। सिसिह चकोरिकसोरकु जैसे।।

सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीता गमन राम पींह कीन्हा।।

दो०—संग सखी सुंदर चतुर गार्वीह मंगलचार। गवनी बाल-मराल-गति सुषमा अंग अपार॥१०॥

सिखन्ह मध्य सिय सोहित कैसी । छिब-गन-मध्य महाछिब जैसी ।। करसरोज जयमाल सुहाई । बिस्व - बिजय - सोभा जनु छाई ।। तन सकोच मन परम उछाहूं। गूढप्रेम लिख परइ न काहू ।। जाइ समीप रामछिब देखी । रिह जनु कुअँरि चित्रअवरेखी ॥ चतुर सखी लिख कहा बुझाई । पिहरावहु जयमाल सुहाई ॥ सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेमिबबस पिहराइ न जाई ॥ सोहत जनु जुगललज सनाला । सिसिह सभीत देत जयमाला ॥ गाविहू छुब अबलोकि सहुली । सिय जयमाल रामुनुर मेली ॥

सो०—रघुबरउर जयमाल देखि देव बरषिंह सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रवि कुमुदगन।।११॥ ('रामचरितमानस' से)

#### वन-यात्रा

बिलोकहु, री सिख ! मोहि-सी ह्वै ।

मगजोगु न कोमल, क्यों चिलहै,

सकुचाति मही पदपंकज छ्वै ॥

तुलसी सुनि ग्रामबधू बिथकीं,

पुलकीं तन, औ चले लोचन च्वै ।

सब भाँति मनोहर मोहनरूप,

अनूप हैं भूप के बालक द्वै ॥१॥

साँवरे - गोरे सलोने सुभायँ, मनोहरताँ जिति मैनु लियो है। बान - कमान, निषंग कसे, सिर सोहें जटा, मुनिवेषु कियो है।। संग लिएँ बिधुबैनी बधू, रित को जेहि रंचक रूपु दियो है। पायन तौ पनहीं न, पयादेंहि क्यों चलिहैं, सकुचात हियो है।।२।।

रानी मैं जानी अयानी महा, पिब - पाहनहू तें कठोर हियो है। राजहुँ काजु अकाजु न जान्यो, कह्यो तिय को जेंहि कान कियो है।। ऐसी मनोहर मूरति ए, बिछुरें कैसे प्रीतम लोगु जियो है। आँखिन में सिख ! राखिबे जोगु, इन्हैं किमि कै बनवासु दियो है।। इ॥

् भीस जटा उर-बाहु बिसाल, बिलोचन लाल, तिरीछी-सी भौंहैं। त्तन सरासन - बान घरें तुलसी बन - मारग में सुठि सोहैं। सादर बारहिं बार सुभायँ चितै तुम्ह त्यों हमरो मनु मोहें। पूँछिति ग्रामबधू सिय सों, कहौ साँवरे-से सिख रावरे को हैं।।४।।

ॳ्रीतृत सुंदर बैन सुधारस - साने सयानी हैं जानकी जानी मली । र्ितरछे करि नैन, दै सैन, तिन्हें समुझाइ, कछू मुसुकाइ चली ।। तुलसी तेहि औसर सोहैं सबै अवलोकित लोचनलाहु अली। अनुराग-तड़ाग में भानु उदै बिगसीं मनो मंजुल कंजकली।।५।।

भिर धीर कहें, चलु देखिअ जाइ, जहाँ सजनी ! रजनी रहिहैं।
किह जे जा पोच न सोचु कछू, फलु लोचन आपन तौ लहिहैं।।
सुखु पाइहैं कान सुनें बितयाँ कल आपुस में कछु पै किहहैं।
नुलसी अित प्रेम लगीं पलकैं, पुलकीं लिख रामु हिये मिह हैं।।६॥

('कवितावली' से)

## विनय

ऐसो को उदार जग माहीं।
बिनु सेवा जो द्रबै दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं।।
जो गित जोग बिराग जतन किर निहं पावत मुनि ग्यानी।
सो गित देत गीध सबरी कहुँ प्रभु न बहुत जिय जानी।।
जो संपित दस सीस अरप किर रावन सिव पहुँ लीन्हीं।
सो संपदा बिभीषन कहुँ अति सकुच-सहित हिर दीन्हीं।।
तुलसिदास सब भाँति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो।
तौ भजु राम, काम सब पूरन करैं कुपानिधि तेरो।।१॥

कबहुँक हौं यहि रहिन रहौंगो।
श्रीरघुनाथ-कृपालु-कृपा तें संत-सुभाव गहौंगो।।
जथालाभसंतोष सदा, काहू सों कछु न चहौंगो।
पर-हित-निरत-निरंतर, मन-क्रम-बचन नेम निबहौंगो।।
परुष बचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौंगो।
बिगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन निहं दोष कहौंगो।।
परिहरि देह-जिनत चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सहौंगो।
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरि-भगति लहौंगो।।२॥

जाके प्रिय न राम-बैदेही ।
तिजिए ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ।।
तिजयो पिता प्रहलाद, बिभीषन बंघु, भरत महतारी ।
बिल गुरु तज्यो, कंत बज-बनितन्हि, भए मुद-मंगलकारी ।।
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ लौं ।
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहौं कहाँ लौं ।।
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रान ते प्यारो ।
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो ॥३॥

('विनयपत्रिका' से)

# दोहे

एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास ।
एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ॥१॥
चातक तुलसी के मतें स्वातिहुँ पिऐ न पानि ।
प्रेम तृषा बाढ़ित भली घटें घटेगी आनि ॥२॥
रटत रटत रसना लटी तृषा सूखिगे अंग ।
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ॥३॥
बरिष परुष पाहन पयद पंख करौ टुक टूक ।
तुलसी परी न चाहिऐ चतुर चातकहि चूक ॥४॥
, उपल बरिष गरजत तरिज डारत कुलिस कठोर ।
चितव कि चातक मेघ तिज कबहुँ दूसरी ओर ॥५॥
मान राखिबो माँगिबो पिय सों नित नव नेहु ।
तुलसी तीनिउ तब फबें जो चातक मत लेहु ॥६॥
तीनि लोक तिहुँ काल जस चातक ही के माथ ।
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥ ७॥

निहं जाचत निहं संग्रही सीस नाइ निहं लेह।
ऐसे मानी माँगनेहि को बारिद बिन देह।।।
मुख मीठे मानस मिलन कोकिल मोर चकोर।
सुजस घवल चातक नवल रह्यो भुवन भरितोर।।।।।
बास बेष बोलिन चलिन मानस मंजु मर्छि
िनुलसी चातक प्रेम की कीरित बिसद बिसाल।।१०॥

('दोहावली' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- १. राम को देखकर सीता की माँ के हृदय में क्या भावना उठी और सिखयों से उनका क्या वार्तालाप हुआ ?
- २. धनुर्भंग का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
- पठित छंदों के आधार पर वन जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता के रूप-सौन्दर्य
   का चित्रण कीजिए।
- ४. तुलसीदास के दोहों में चातक किसका प्रतीक है और उसके किन गुणों की प्रशंसा तुलसी ने की है ?

| ्रिनम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीर्जिए:            |
|----------------------------------------------------------|
| (क) उदित उदयगिरि मंच                                     |
| (ख) प्रभृहि चितइ पुनि चितइ महि                           |
| (ग) गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी                             |
| (घ) संकर चाप जहाज                                        |
| (ङ) सुनत जुगल कर माल उठाई                                |
| (च) अनुराग तड़ाग में भानु उदै                            |
| (छ) विगत भान, सम सीतल मन                                 |
| (ज) उपल बरिष गरजत तरिज                                   |
| ६. गीध, शबरी, बिल और प्रहलाद से संबद्ध अंतःकथाएँ लिखिए । |
| ७. निम्नलिखित उपमानों के उपमेय बताइए:                    |

बालपतंग, कुमुद, उल्क, जलज सनाला, बालमराल ।

# रहीम

अब्दुर्रहीम खानखाना अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीति-वेत्ता और सहृदय किव थे। इनका जन्म सन् १५५६ ई० में लाहौर (पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान) में हुआ था। अकबर के अभिभावक बैरम खाँ इनके पिता थे। रहीम अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिन्दी और संस्कृत के विद्वान थे। सन् १६२७ ई० में इनकी मृत्यु हुई। रहीम का मक़बरा दिल्ली में बना हुआ है।

अध्ययन और ज्ञानार्जन में रुचि होने पर भी इन्हें युद्ध-क्षेत्र में ही अपने जीवन का अधिक समय व्यतीत करना पड़ा। इनके जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव आए। रहीम को अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए सूबेदारी और जागीरें भी मिलीं तथा सम्प्राट जहाँगीर के कीप के कारण दारिद्रच भी भोगना पड़ा। ये बड़े उदार दानी थे। कहते हैं अंत समय तक इनके यहाँ से किसी याचक को निराश नहीं लौटना पड़ा।

रहीम के दोहों में लोकव्यवहार, नीति, भिक्त तथा अन्य अनुभूतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। दोहों के अतिरिक्त रहीम ने श्रृंगार और प्रेम के बरवै भी लिखे हैं। इनकी रचना में भारतीय जीवन के सजीव चित्र अंकित हैं। रहीम ने खड़ीबोली में भी कुछ पद्य लिखे हैं। ब्रजभाषा, अवधी, खड़ीबोली और संस्कृत की रंचनाओं से इनके बहुभाषा-ज्ञान का पता चलता है।

रहीम ने अनेक काव्य-ग्रंथों का प्रणयन किया है, जिनमें से 'दोहावली', 'बरवै नायिकाभेद', 'रासपंचाध्यायी' तथा 'मदनाष्टक' अधिक प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इन्होंने एक सतसई भी लिखी थी, किन्तु वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुई।

# दोहे

अमरबेलि बिन मुल की, प्रतिपालत है ताहि। रहिमन ऐसे प्रभृहिं तजि, खोजत फिरिए काहि ।।१।। दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय। जो रहीम दीनहिं लखै, दीनबंघु सम होय।।२।। सिस, सँकोच, साहस, सिलल, मान, सनेह रहीम। बढ़त बढ़त बढ़ि जात है, घटत घटत घटि सीम ।।३।। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बाँटनवारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग।।४।। 🧓 रहिमन पानी राखिए, बिनु प्राक्री सब सून । पानी गए न ऊबरे, मोती, मानुष, चुन्।।५॥ ्रुख़ीरा सिर तें काटिए, मलियत नमक बनाय । रहिमन करुए मुखन को, चहिअत इहै सजाय।।६॥ दीरघ दोहा अरथ के, आखर थोरे आहि। ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमिटि कूदि कढ़ि जाहि ॥७॥ 🦙 रहिमन वहाँ न जाइए, जहाँ कपट को हेत । हम तन ढारत ढेकुली, सींचत अपनो खेत ॥८॥ एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। रहिमन मूलहि सींचिबो, फुलहि फलहि अघाय ॥९॥ कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाँति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए, तैसोई फल दीन ।।१०।।

क्रीह रहीम संपति सगे, बनत बहुत बहु रीत । बिपति-कसौदी जे कसे, सोही साँचे मीत ।।११।।

कैसे निबहै निबल जन, करि सवलन सों गैर। रहिमन बसि सागर बिषे, करत मगर सों बैर ॥१२॥ ुजिहि अंचल दीपक दुर्यो, हन्यो सो ताही गात । रहिमन असमय के परै, मित्र शत्रु ह्वै जात ॥१३॥ जे गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण - मिताई जोग ।।१४।। जैसी परे सो सिंह रहे, किह रहीम यह देह। घरती ही पर परत है, सीत, घाम औ मेह ॥१५॥ जो बड़ेन को लघु कहें, निंह रहीम घटि जाहिं। गिरघर मुरलीघर कहे, कछु दुख मानत नाहि ॥१६॥ जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कूसंग। चंदन बिष ब्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग।।१७।। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। बारे उजियारो छगे, बढ़े अँघेरो होय ॥१८॥ जो रहीम मन हाथ है, तो तन कहुँ किन ज़ाहि। जल में जो छाया परे, काया भीजित नाहि।।१९॥ टूटे सुजन मनाइए, जौ टूटे सौ बार। रहिमन फिरि फिरि पोइए टूटे मुक्ताहार ॥२०॥ ्रतस्वर फल नहिं खात हैं, सरवर पियहिं न पान । किहि रहीम पर काज हित, संपति सँचिहि सुजान ॥२१॥ धनि रहीम गति मीन की, जल बिछुरत जिय जाय। जियत कंज तिज अनत बिस, कहा भौर को भाय ॥२२॥ प्रीतम छिब नैनन बसी, पर छिब कहाँ समाय। भरी सराय रहीम लखि, पथिक आप फिरि जाय ॥२३॥ रन, बन, ब्याधि, बिपत्ति में, रहिमन मरै न रोय। जो रच्छक जननी जठर, सो हरि गए कि सोय ॥२४॥

## जाल परे जल जात बहि, तिज मीनन को मोह। रहिमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोह।।२५॥

('रहीम रत्नावली' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- १. रहीम ने संकोच, साहस, मान और स्तेह की सिलल और शिश से क्यों तुलना की है ? इस दोहे का सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
- २. नीचे, पहले स्तंभ में कुछ दोहों के सारांश तथा तीसरे स्तंभ में उनके प्रथम चरण विना कम के दिए गए हैं। दूसरे स्तंभ में प्रथम चरणों को सारांश के कम से लिखिए, जैसे पहले सारांश—संगत के अनुरूप फल मिलता है—से संबद्ध चरण कदली, सीप . . . . आदि को उसके सामने दूसरे स्तंभ में लिख दिया गया है:

| (國)<br>(可)<br>(国)<br>(哥) | संगत के अनुरूप फल<br>मिलता है।<br>सच्चे मित्र वही हैं जो<br>विपत्ति में साथ रहते हैं।<br>कठिनाइयों को धैयंपूर्वक<br>सहन करना चाहिए।<br>विपत्ति में अघीर नहीं<br>होना चाहिए।<br>अच्छे लोग कुसंगति से<br>अप्रभावित रहते हैं। | कदली, सीप,<br>भुजंग-मुख | जैसी परें सो सिंह रहे<br>जीरा सिर तें काटिए<br>किह रहीम संपति सगे<br>जो रहीम उत्तम प्रकृति<br>कहली, सीप, भुजंग-मुख |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ` ′                      |                                                                                                                                                                                                                            |                         | रन, बन, ब्याधि, बिपत्ति<br>में                                                                                     |

- निम्नांकित विषयों से संबद्ध दोहे और उनके अर्थ लिखिए: परोपकार, मित्रता, प्रेम ।
- ४. पाँचवें दोहे में पानी शब्द का प्रयोग किस-किस अर्थ में हुआ है ? विभिन्न अर्थों का संबंध मोती, मानुष और चून के साथ दिखाइए।
- भठारहवें दोहे में 'बारे' और 'बढ़ें' शब्दों के दो-दो अर्थ बताइए तथा दीपक और क्पूत से उनका संबंध व्यक्त कीजिए।
- ८६. सुजन और मुक्ताहार के रूपक को स्पष्ट कीजिए।

## रसखान

रसाखान का जन्म सन् १५५८ ई० के आस-पास हुआ था। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। अपने एक दोहे में इन्होंने 'बादसा बंस की ठसक' और दिल्ली छोड़ने का उल्लेख इस प्रकार किया है:

> देखि गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान । छिनींह बादसा बंस की ठसक छाँड़ि रसखान ॥

इनका मूल नाम सैयद इब्राहीम था । श्रीकृष्ण के प्रति रसमयी भिक्त-भावना के कारण भक्तजन इन्हें रसखान नाम से पुकारने लगे थे। आरंभ में ये बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। वैष्णवों के उपदेश और सत्संग से इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के अलौकिक प्रेम में परिणत हो गया। इनके प्रेम की गहराई और सचाई देखकर ही गोसाई विट्ठलनाथ जी ने इन्हें शिष्य-रूप में स्वीकार कर लिया था। गोसाई जी के २५२ प्रधान शिष्यों में रसखान की भी गणना हुई है। सन् १६१८ ई० के आसपास इनकी मृत्यु हुई।

किव की केवल दो रचनाएँ प्राप्त हैं—'सुजान रसखान' और 'प्रेमवाटिका'। 'सुजान रसखान' में किवत्त-सबैये तथा 'प्रेमवाटिका' में दोहे हैं। अनन्य भिक्त और तीव्र अनुभूति रसखान की रचनाओं की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इनका मुख्य विषय कृष्ण-प्रेम है। कृष्ण और उनसे संबंध रखनेवाली सभी वस्तुएँ इन्हें अत्यंत प्रिय थीं। इनकी संपूर्ण किवता कृष्ण-प्रेम और बज-प्रेम से भरी हुई है।

रसखान की भाषा सरस और सरल ब्रजभाषा है। ऐसी मधुर, व्यवस्थित और आडंबर-मुक्त ब्रजभाषा बहुत कम किवयों में मिलेगी। मुहावरों ने इनकी भाषा को और भी अधिक सजीव एवं आकर्षक बना दिया है। अनुप्रास की अपूर्व छटा भी बड़ी मनोहारिणी है।



रसंखान

# कृष्णभिकत और ब्रज-प्रेम

मानुष हीं तो वही रसखानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जौ पसु हों तो कहा बस मेरो चरौं नित नंद की धेनु मँझारन। पाहन हों तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर-धारन। روير जौ खग हों तो बसेरो करौं मिलि कालिन्दी-कूल कर्दब की डारन।।।।

वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तिज डारौं। आठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की गाइ चराइ बिसारौं। ए रसखानि जबै इन नैनन तें ब्रज के बन-बाग निहारौं। कोटिक ये कलधौत के घाम करील की कुंजन ऊपर वारौं॥२॥

धूरिभरे अति सोभित स्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरैं अँगना पग पैजनी बाजित पीरी कछोटी। वा छबि को रसखानि बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी हरि-हाथ सों लैगयी माखन - रोटी।।३।।

कानिन दें अँगुरी रहिबो जबहीं मुरली घुनि मंद बजैहै।

मोहनी तानिन सों रसखानि अटा चिंद्र गोधन गैहै तो गैहै।
टेरि कहौं सिगरे ब्रज लोगिन काल्हि कोऊ सु कितौ समुझैहै।

माइ री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहै।।४।।

नीर की चटक थाँ लटक नव कुंडल की,
भाँह की मटक नेह आँखिन दिखाउ रे।
मोहन सुजान गुन - रूप के निघान, फेरि,
बाँसुरी बजाइ तनु - तपन सिराउ रे।
एहो बनवारी बिलहारी जाउँ तेरी आजु,
मेरी कुंज आइ नेकु मीठी तान गाउ रे।
नंद के किसोर चितचोर मोरपंखवारे,
बंसीवारे साँवरे पियारे इत आड़ रे॥५॥

प्रान वही जुरहैं रिझि वा पर रूप वही जिहि वाहि रिझायौ। सीस वही जिन वे परसे पद अंक वही जिन वा परसायौ। दूध वही जुदुहायौरी वाही दही सु सही जुवही ढरकायौ। और कहाँ लौं कहौं रसखानि री भाव वही जुवही मन भायौ॥६॥

सोहत हैं चँदवा सिर मोर के तैसियै सुंदर पाग कसी है। तैसियै गोरज भाल बिराजित जैसो हियें बनमाल लसी है। रसखानि बिलोकत बौरी भई दृग मूँदिकै ग्वालि पुकारि हँसी है। खोलि री नैनिन, खोलों कहा वह मूरित नैनिन माँझ बसी है।।७।।

सेष गनेस महेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुबेद बतावें। नारद से सुक ब्यास रहैं, पिच हारे तऊ पुनि पार न पावें। ताहि अहीर की छोहिरयाँ, छिछया भिर छाछ पै नाच नचावें।।८॥ 🚆

('रसखानि ग्रंथावली' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- प्रथम छंद में व्यक्त रसखान की अभिलाषा अपने शब्दों में प्रकट कीजिए।
- २. पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:
  - (क) 'काग के भाग' को क्यों बड़ा बताया गया है ?
  - (ल) मुरली बजने पर गोपियाँ कानों में अँगुली क्यों देना चाहती हैं?
- ३. प्रस्तुत पाठ में से कौन-सा छंद आपको सर्वाधिक प्रिय लगता है---और क्यों ?
- ४. रसखान का मूल नाम क्या था ? इनकी रचना के आधार पर उपनाम की सार्थकता सिद्ध की जिए।
- छठे सवैये के अंतिम चरण में तथा नवें किवत्त के प्रथम चरण में कौन-सा शब्दालंकार है ? परिभाषा देकर समझाइए।
- नीचे लिखे शब्दों के दो-दो पर्याय बताइए:
   कलघौत, कालिन्दी तथा पुरंदर ।

# मैथिलोशरण गुप्त

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म उत्तरप्रदेश के अंतर्गत चिरगाँव, जिला झाँसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन् १८८६ ई० में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त निष्ठावान् भक्त तथा किव थे। माता भी श्रद्धालु भक्त महिला थीं। आरंभिक शिक्षा इन्हें चिरगाँव की ही पाठशाला में मिली; फिर ये झाँसी के मेकडॉनल स्कूल में भरती हुए। किन्तु वहाँ से शीघ्र ही लौट आए और इन्होंने प्राय: घर पर रहकर ही स्वाध्याय के द्वारा हिन्दी, संस्कृत और बंगला साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया।

गुप्त जी के काव्य में मानव-जीवन की प्रायः सभी अवस्थाओं एवं परि-स्थितियों का वर्णन हुआ है। अतः इनकी रचनाओं में सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। इन्होंने पिछले पचास-पचपन वर्षों में प्रचलित सभी काव्य-शैलियों में रचना की है। प्रबंध-काव्य लिखने में गुप्त जी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है।

मैथिलीशरण गुप्त की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। इन्होंने प्राचीन भारत का गौरव-गान अत्यंत ओजस्वी वाणी में किया है। इनके काव्य में परिनिष्ठित खड़ीबोली का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः उसे काव्य के उपयुक्त सिद्ध करनेवालों में मैथिलीशरण अग्रणी हैं।

गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ हैं—'साकेत', 'यशोधरा', 'द्वापर', 'सिद्ध-राज', 'पंचवटी', 'जयद्रथ-वध', 'भारत-भारती' आदि । भारत के राष्ट्रीय उत्थान में 'भारत-भारती' का योगदान अमिट है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से इन्हें 'साकेत' पर 'मंगलाप्रसाद पारि-तोषिक' प्राप्त हुआ तथा भारत सरकार ने इन्हें 'पद्मभूषण' से अलंकृत किया है। ये बारह वर्षों तक राज्य-सभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं।



मैथिलीशरण गुप्त

# मातृभूमि

नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं , सूर्य - चंद्र युग - मुकुट, मेखला रत्नाकर हैं । नदियाँ प्रेम - प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं , वंदीजन खग - वृंद, शेष - फन सिंहासन हैं । ४४.९९

करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि! तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की।।

जिसकी रज में लोट - लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक - सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस - सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण 'घूल भरे हीरे' कहलाए।

हम खेले - कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि ! तुझको निरख मग्न क्यों न हों मोद में?

पाकर तुझ से सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा? तेरी ही यह देह, तुझी से बनी हुई है, बस, तेरे ही सुरस - सार से सनी हुई है।

फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि ! यह अंत में तुझमें ही मिल जाएगी।।

निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल, मंद - सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड्ऋतुओं का विविध-दृश्ययुत अद्भुत कम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र - प्रकाश है, हे मातृभूमि ! दिन में तरिण करता तम का नाश है।।

## पंचवटी

(यह अवतरण 'पंचवटी' काव्य से उद्धृत किया गया है। इसमें पंचवटी की प्राकृतिक शोभा और प्रहरी-रूप में सजग लक्ष्मण के मनोभावों का चित्रण हुआ है।)

(१)

चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में, स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अविन और अंबरतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हिरत तृणों की नोकों से, मानो झींम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोकों से।।

(२)

पंचवटी की छाया में है
सुंदर पर्ण-कुटीर बना,
उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर
धीर वीर निर्मीकमना,
जाग रहा यह कौन धनुर्धर,
जब कि भुवन भर सोता है?
भोगी कुसुमायुध योगी-सा
बना दृष्टिगत होता है।

### (₹)

किस व्रत में है व्रती वीर यह

निद्रा का यों त्याग किए,
राजभोग्य के योग्य विपिन में

बैठा आज विराग लिए।
बना हुआ है प्रहरी जिसका

उस कुटीर में क्या धन है,
जिसकी रक्षा में रत इसका
तन है, मन है, जीवन है!

## (8)

मर्त्यं लोक - मालिन्य मेटने
स्वामि-संग जो आई है,
तीन लोक की लक्ष्मी ने यह
कुटी आज अपनाई है।
वीर-वंश की लाज यही है
फिर क्यों वीर न हो प्रहरी?
विजन देश है, निशा शेष है,

## (4)

कोई पास न रहने पर भी
जन-मन मौन नहीं रहता,
आप आपकी सुनता है वह
आप आपसे है कहता।
बीच-बीच में इघर-उघर निज
दृष्टि डाल कर मोदमयी,
मन ही मन बातें करता है
धीर घनुष्रं नई-नई-

## (६)

क्या ही स्वच्छ चाँवनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा; है स्वच्छंद-सुमंद गंधवह, निरानंद है कौन दिशा? बंद नहीं, अब भी चलते हैं नियति-नटी के कार्य-कलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप।

### (७)

है बिखेर देती वसुंघरा मोती, सबके सोने पर, रिव बटोर लेता है उनको सदा सबेरा होने पर! और विरामदायिनी अपनी संघ्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है।

### (2)

भि सरल तरल जिन तुहिन कणों से

हँसती हिषत होती है,

अति आत्मीया प्रकृति हमारे

साथ उन्हीं से रोती है।

अनजानी भूलों पर भी वह

अदय दंड तो देती है,

पर बूढ़ों को भी बच्चों-सा

सदय भाव से सेती है।

(9)

तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके, 1
पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब
आतं, अचेत हुए थे तात।
अब वह समय निकट ही है जब
अविध पूर्ण होगी वन की;
किन्तु प्राप्ति होगी इस जन को
इससे बढ़कर किस धन की?

(80)

और आर्य को ? राज्य-भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक?

('पंचवटी' से)

# ्रश्रयोध्या की नर-सत्ता

(गुप्त जी ने 'साकेत' में रामायण की कथा नए ढंग से लिखी है। उसमें परंपरागत कथा में कई स्थानों पर परिवर्तन कर दिया है। राम-रावण युद्ध के प्रसंग में इन्होंने अयोध्यावासियों को भी सिक्य दिखाया है। हनुमान जब संजीवनी बूटी के लिए आकाश-मार्ग से उड़े जा रहे थे तब भरत ने राक्षस समझकर उन्हें अपने बाण से गिरा दिया। हनुमान के सचेत होने पर अयोध्यावासियों को संपूर्ण वृत्तांत का ज्ञान हुआ। भरत तुरंत लंकाप्रस्थान का निश्चय करते हैं—उन्हीं के संकेत से रात्रि में योद्धाओं को एकत्रित करने के लिए शत्रुष्ठन शंख-ध्वनि करते हैं।)

करके ध्वनि-संकेत शूर ने शंख बजाया, अंतर का आह्वान वेग से बाहर आया।

1

निकल उठा उच्छवास वक्ष से उभर-उभर के, हुआ कंब कृतकृत्य कंठ की अनुकृति करके। उघर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानो , एक-एक दो हुए, जिन्हें एकादश जानो। यों ही शंख असंख्य हो गए, लगीन देरी, घनन - घनन बज उठी गरज तत्क्षण रण-भेरी। काँप उठा आकाश, चौंककर जगती जागी, छिपी क्षितिज में कहीं, समय निद्रा उठ भागीन्य बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, करने लगे तरंग-भंग सौ - सौ स्वर-सागर। उठी क्षुब्ध-सी अहा ! अयोध्या की नर-सत्ता, सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता-पत्ता। भय-विस्मय को शूर-वर्ष ने दूर भगाया, किसने सोता हुआ यहाँ का सर्व जगाया ! अपनी चिन्ता भूल उठी माता झट लपकी, देने लगी सँभाल बाल-बच्चों को थपकी--"भय क्या, भय क्या हमें, राम राजा हैं अपने, दिया भरत-सा सुफल प्रथम ही जिनके तप ने ।" चरर-मरर खुल गए अरर बहु रवस्फुटों से , क्षणिक रुद्ध थे तदिप विकट भट उरःपुटों से । बाँधे थे जन पाँच - पाँच आयुध मन भाए, पंचानन गिरि-गृहा छोड़ ज्यों बाहर आए। ''धरने आया कौन आग, मणियों के घोखे?'' स्त्रियाँ देखने लगीं दीप घर, खोल झरोखे। ऐसा जड़ है कौन, यहाँ भी जो चढ़ आए? वह थल भी है कहाँ, जहाँ निज दल बढ जाए? राम नहीं घर, यही सोचकर लोभी-मोही, क्या कोई मांडलिक हुआ सहसा विद्रोही ? मरा अभागा, उन्हें जानता है जो बन में, रमे हुए हैं यहाँ राम-राघव जन - जन में।

पुत्रों को नत देख घात्रियाँ बोलीं धीरा---"जाओ बेटा,---'राम-काज, क्षण-भंग शरीरा'।" पति से कहने लगीं पत्नियाँ—"जाओ स्वामी, बने तुम्हारा वत्स तुम्हारा ही अनुगामी। जाओ, अपने राम-राज्य की आन बढ़ाओ , वीर-वंश की बान, देश का मान बढ़ाओ।" "अंब, तुम्हारा पुत्र पैर पीछे न घरेगा, प्रिये, तुम्हारा पति न मृत्यु से कहीं डरेगा। फिर भी फिर भी अहो विकल-सी तुम हो रोती?" "हम यह रोती नहीं, वारतीं मानस-मोती।" ऐसे अगणित भाव उठे रघु-सगर-नगर में, बगर उठे बढ अगर-तगर में डगर - डगर में। चिन्तित-से काषाय-वसनधारी सब मंत्री. आ पहुँचे तत्काल, और बहु यंत्री-तंत्री। चंचल जल-थल-बलाध्यक्ष निज दल सजते थे, झनझन घनघन समर-वाद्य बहुविघ बजते थे। पाल उड़ाती हुई, पंख फैलाकर नावें-प्रस्तुत थीं, कब किघर हंसिनी-सी उड़ जावें। हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बँट बेड़े, थपकी देने लगीं तरंगें मार थपेड़े। उल्काएँ सब ओर प्रभा-सी पाट रही थीं, पी-पीकर पुर-तिमिर जीभ-सी चाट रही थीं, हुईं हतप्रभ नभोजड़ित हीरों की कनियाँ, मुक्ताओं सी बेघून लें भालों की अनियाँ। तुले घुले-से खुले खड्ग चमचमा रहे तप्त सादियों के तुरंग तमतमा रहे हींस लगामें चाब, घरातल खूँद रहे उड़ने को उत्कर्ण कभी वे कुँद रहे थे। करके घंटा-नाद, शस्त्र लेकर शुंडों में, दो-दो दृढ़ रद-दंड दबाकर निज तुंडों में।

अपने मद की नहीं आप ही ऊष्मा सह कर, झलते थे श्रुति-तालवृंत दंती रह-रहकर। योद्धाओं का घन सुवर्ण से सार सलोना, जहाँ हाथ में लौह वहाँ पैरों में सोना।

('साकत' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- अयोध्यां की जनता युद्ध के लिए क्यों उद्यत हुई? उसके उत्साह का वर्णन कीजिए।
- २. अधोलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए :
  - (क) अंतर का आह्वान वेग से बाहर आया।
  - (ख) हुआ कंबु कृतकृत्य कंठ की अनुकृति करके।
  - (ग) जहाँ हाथ में लौह वहाँ पैरों में सोना।
  - (घ) नीलांबर परिधान : : : सर्वेश की ।
  - (ङ) पुलक प्रकट करती है धरती हरित तुणों की नोकों से ।
  - (च) चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में।
- नीचे दिए गए रूपकों को स्पष्ट कीजिए : नियति-नटी, रद-दंड तथा श्रुति-तालवृंत ।
- ४. भारत की छहों ऋतुओं के नाम कम से बताइए।
- ५. निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त मुहाबरों को चुनिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए :
  - (क) किसने सोता हुआ यहां का सर्प जगाया ?
  - (ख) जिसके कारण 'घुल भरे हीरे' कहलाए।
  - (ग) सजग हुआ साकेतपुरी का पत्ता-पत्ता।

# रामनरेश त्रिपाठी

रामनरेश त्रिपाठी का जन्म जिला जौनपुर (उत्तरप्रदेश) के कोइरीपुर नामक गाँव में सन् १८८९ ई० में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा गाँव की पाठ-शाला और जौनपुर के स्कूल में हुई। बाद में इन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य-साधना को ही अपना ध्येय बनाया। सन् १९६२ ई० में इनका देहांत हो गया।

राजनीति से भी त्रिपाठी जी का गहरा संबंध था। अतः इनके काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख रहा है। इसके अतिरिक्त इनकी कविता में प्रकृति और प्रेम का भी सुंदर चित्रण हुआ है। इनकी भाषा प्रवाहमयी, सरस और सुबोध है।

त्रिपाठी जी कवि के अतिरिक्त आलोचक, निबंधकार, नाटककार तथा बाल-साहित्यकार भी थे। लोकगीतों के संकलनकर्ता के रूप में इनकी विशेष ख्याति है। त्रिपाठी जी की काव्य-रचना दो प्रकार की है—(१) प्रबंध और (२) मुक्तक। 'पिथक', 'मिलन' और 'स्वप्न' खंड-काव्य हैं। इन तीनों का कथानक ऐतिहासिक अथवा पौराणिक न होकर सर्वथा किल्पत है। किल्पत कथा पर आश्रित खंडकाव्य-कार हिन्दी में अकेले त्रिपाठी जी ही थे और इसमें इन्हें पूरी सफलता मिली। 'मानसो' इनकी मुक्तक कविताओं का संग्रह है। संपादित ग्रंथों में 'कविता-कौमुदी' का विशेष महत्त्व रहा है।



रामनरेश त्रिपाठी

# विश्व-सुषमा

देखो प्रिये, विशाल विश्व को आँख उठा कर देखो, अनुभव करो हृदय से यह अनुपम सुषमाकर देखो। यह सामने अथाह प्रेम का सागर लहराता है, कूद पड़ूँ, तैहँ इसमें, ऐसा जी में आता है॥

भः प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रिव के सम्मुख थिरक रही है नम में वारिद-माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचक यही चाहता मन है।।

रत्नाकर गर्जन करता है मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिये! भरा रहता है। इस विशाल, विस्तृत, महिमामय रत्नाकर के घर के कोने-कोने में लहरों पर बैठ फिरूँ जी भर के॥

निकल रहा है जलिनिधि-तल पर दिनकर-बिम्ब अधूरा, कमला के कंचन-मंदिर का मानो कांत केंगूरा। लाने को निज पुण्यभूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण-सड़क अति प्यारी॥

निर्भय, दृढ़, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। कहीं यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी! अनुभव करो हृदय से, हे अनुराग-भरी कल्याणी!

जब गंभीर तम अर्द्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मितवदन जगत का स्वामी मृदुगित से आता है, तट पर खड़ा गगन-गंगा के मधुर गीत गाता है।। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहँस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पृष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष सँभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल साँस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं।

वन, उपवन, गिरि, सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं,

मेरा आत्म-प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं।
पढ़ो लहर,तट,तृण,तरु,गिरि,नभ,किरन,जलद पर प्यारी,
लिखी हुईं यह मधुर कहानी विश्व-विमोहनहारी।

कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम-कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूँ विश्व की बानी। स्थिर, पवित्र, आनंद-प्रवाहित सदा शांत सुखकर है, अहां प्रेम का राज्य परम सुँदर, अतिशय सुंदर है।

('पथिक' से)

## स्वदेश-प्रेम

अतुलनीय जिनके प्रताप का,
साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर।

घूम-घूम कर देख चुका है,
जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर।।

देख चुके हैं जिनका वैभव,
ये नभ के अनंत तारागण।

अगणित बार सुन चुका है नभ,
जिनका विजय-घोष रण-गर्जन।।१।।

शोभित है सर्वोच्च मुकुट से,
जिनके दिव्य देश का मस्तक।

गूँज रही हैं सकल दिशाएँ,
जिनके जय-गीतों से अब तक।।

जिनकी महिमा का है अविरल, साक्षी सत्य - रूप हिमगिरिवर। उत्तरा करते थे विमान-दल, जिसके विस्तृत वक्षःस्थल पर।।२॥

सागर निज छाती पर जिनके,
अगणित अर्णव-पोत उठाकर।
पहुँचाया करता था प्रमुदित,
भूमंडल के सकल तटों पर।।
नदियाँ जिनकी यश-घारा-सी,
बहती हैं अब भी निश-वासर।
हूँदो, उनके चरण-चिह्न भी,
पाओगे तुम इनके तट पर।।३।।

विषुवत्-रेखा का वासी जो,
जीता है नित हाँफ-हाँफकर।
रखता है अनुराग अलौकिक,
वह भी अपनी मातृ-भूमि पर।।
ध्रुव,-वासी, जो हिम में तम में,
जी लेता है काँप-काँप कर।
वह भी अपनी मातृ-भूमि पर,
कर देता है प्राण निछावर।।४॥

तुम तो, हे प्रिय बंधु, स्वर्ग-सी,
सुखद, सकल विभवों की आकर ।
धरा-शिरोमणि मातृ-भूमि में,
धन्य हुए हो जीवन पाकर ॥
तुम जिसका जल-अन्न ग्रहण कर,
बड़े हुए लेकर जिसकी रज।
तन रहते कैसे तज दोगे,
उसको, हे वीरों के वंशज ॥५॥

जब तक साथ एक भी दम हो,
हो अवशिष्ट एक भी धड़कन।
रखो आत्म-गौरव से ऊँची
पलकें, ऊँचा सिर, ऊँचा मन।।
एक बूँद भी रक्त शेष हो,
जब तक तन में हे शत्रुंजय।
दीन वचन मुख से न उचारो,
मानो नहीं मृत्यु का भी भय।।६।।

निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
मृत्यु एक है विश्राम-स्थल।
जीव जहाँ से फिर चलता है,
धारण कर नव जीवन-संबलु।
मृत्यु एक सरिता है, जिसमें,
श्रम से कातर जीव नहाकर।
फिर नूतन धारण करता है,
काया-रूपी वस्त्र बहाकर।।७॥

सच्चा प्रेम वही है जिसकी

तृष्ति आत्म-बलि पर हो निर्भर।
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है,

करो प्रेम पर प्राण निछावर॥
देश-प्रेम वह पुण्य-क्षेत्र है,

अमल असीम त्याग से <u>विलसित</u> प्रिक्रिकी
आत्मा के विकास से जिसमें,

मनुष्यता होती है विकसित ॥८॥

('स्वप्न' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- १. 'स्वदेश-प्रेम' कविता में किव ने अतीत की किन गौरवपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है ?
- २. "मातुभूमि के प्रति मनुष्य में स्वाभाविक प्रेम होता है"—इसके पक्ष में किव ने क्या प्रमाण प्रस्तुत किए हैं?
- ३. 'विश्व-सुषमा' शीर्षक कविता में किव ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है?
- ४. निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए:
  - (क) "आत्मा के विकास से जिसमें, मनुष्यता होती है विकसित।"
  - (ख) "निर्भय स्वागत करो मृत्यु का ' ' कायारूपी वस्त्र बहाकर।"
  - (ग) "निकल रहा है जलनिधि तल " मानो कांत केंगुरा।"
  - (प्र) "मेरा आत्म प्रलय होता है नयन नीर झड़ते हैं।"
- ५... "तट पर खड़ा गगन-गंगा के मधुर गीत गाता है" में कीन सा शब्दालंकार है ? उसके दो और उदाहरण दीजिए।
- निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए:
   अविरल, संबल, विलसित, सस्मित वदन ।

# सुभद्राकुमारी चीहान

सुभद्राकुमारी चौहान का जन्म सन् १९०४ ई० में इलाहाबाद (उत्तरप्रदेश) के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही इनको हिन्दी के काव्यग्रंथों से विशेष प्रेम था। इनका विवाह खंडवा (मध्यप्रदेश) निवासी ठा० लक्ष्मणसिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही इनके जीवन-क्रम में एक नया मोड़ आ गया। महात्मा गांधी के आंदोलन का सुभद्रा जी पर गहरा प्रभाव पड़ा और ये राष्ट्र-प्रेम पर कविताएँ लिखने लगीं। सन् १९४७ ई० में एक मोटर-दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई।

सुभद्राकुमारी चौहान की काव्य-साधना के पीछे उत्कट देश-प्रेम, साहस और बलिदान की भावना है। देश को स्वतंत्र करने के लिए जेल-जीवन की यात-नाएँ सहने में इन्हें जितना सुख मिलता था उतना ही उन सात्विक अनुभूतियों को कविता द्वारा व्यक्त करने में भी प्राप्त होता था।

श्रीमती चौहान की भाषा सीघी-सादी, सरल और स्वाभाविक है। इन्होंने अपने काव्य में पारिवारिक जीवन के मोहक चित्र अंकित किए हैं, जिनमें वात्सल्य की मधुर व्यंजना हुई है। इनके काव्य में नारी-सुलभ ममता और सुकुमारता है तथा साथ ही बीरांगना का शौर्य एवं ओज भी है। अलंकारों या कल्पित प्रतीकों के मोह में न पड़कर अनुभूति को स्वच्छ और स्पष्ट रूप से प्रकट करने में ही इनकी कला की सफलता है।

'मुकुल' इनका प्रसिद्ध काव्य-संग्रह है। 'सीधे-सादे चित्र', 'विलरे मोती' और 'उन्मादिनी' इनकी कहानियों के संकलन हैं।

सुभद्राकुमारी चौहान

# "भाँसी की रानी की समाधि पर

इस समाधि में छिपी हुईं है,
एक राख की ढेरी।
जल कर जिसने स्वतंत्रता की,
्विव्य आरती फेरी।।
यह समाधि, यह लघु समाधि है,
झाँसी की रानी की।
अंतिम लीलास्थली यही है,
लक्ष्मी मरदानी की।।

यहीं कहीं पर बिखर गई वह, भग्न ब्रिज़्म – माला – सी। उसके फूल यहाँ <u>संचित</u> हैं, है यह स्मृति – शाला – सी।।

प्रहे वार पर वार अंत तक, लड़ी वीर बाला-सी। आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी।

त्रढ़ जाता है मान वीर का, रण में बिल होने से। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से।।

रानी से भी अधिक हमें अब,
यह समाधि है प्यारी।
यहाँ निहित है स्वतंत्रता की,
आशा की चिनगारी।।

इससे भी सुंदर समाधियाँ, हम जग में हैं पाते। उनकी गाथा पर निशीथ में, क्षुद्र जंतु ही गाते।। पर कवियों की अमर गिरा में, इसकी अमिट कहानी। स्तेह और श्रद्धा से गाती है बीरों की बानी।। बुंदेले हरबोलों के मुख, हमने सुनी कहानी। खुब लड़ी मरदानी वह थी, वाली रानी ॥ झाँसी यह समाधि यह चिर समाधि, है झाँसी की रानी की। अंतिम लीलास्थली यही है, रुक्ष्मी मरदानी की ॥

('त्रिधारा' से)

# कदंब का पेड़

यह कदंब का पेड़ अगर माँ, होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे-धीरे। ले देतीं यदि मुझे बाँसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदंब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके-चुपके आता, उस नीची डाली से अम्माँ ऊँचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बाँसुरी बजाता, 'अम्मां-अम्माँ' कह वंशी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सन मेरी वंशी को माँ तुम इतनी खश हो जातीं, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आतीं। तुमको आता देख बाँसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर मैं धीरे से फिर बाँस्री बजाता । तुम हो चिकत देखतीं चारों ओर न मुझको पातीं, तब व्याकुल-सी हो कदंब के नीचे तक आ जातीं। पत्तों का मर्मर स्वर सुन जब ऊपर आँख उठातीं, मुझको ऊपर चढ़ा देखकर कितनी घबरा जातीं। 🗝 गुस्सा होकर मुझे डाँटतीं, कहतीं नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हँसकर कहतीं—"मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया! तुम्हें मिठाई दुंगी, नए खिलौने माखन-मिश्री दूध मलाई दूँगी।" में हँसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार 'माँ' कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं न उतरकर आता , तब माँ, माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता । तुम अंचल पसार कर अम्माँ, वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करतीं बैठी आँखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख, मैं धीरे-धीरें आता , और तुम्हारे फैले अंचल के नीचे छिप जाता।

## बालिका का परिचय

यह मेरी गोदी की शोभा सुख सुहाग की है लाली । शाही शान भिखारिन की है मनोकामना मतवाली ॥ दीप-शिखा है अंघकार की बनी घटा की उजियाली। ऊषा है यह कमल - भृंग की है पतझड़ की हरियाली।।

सुधा-धार यह नीरस दिल की मस्ती मगन तपस्वी की । जीवन ज्योति नष्ट नयनों की सच्ची की ॥

बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण दाटिका है। वही मचलना, वही किलकना हँसती हुई नाटिका है।।

मेरा मंदिर, मेरी मसजिद काबा-काशी यह मेरी। पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है घट-घट-वासी यह मेरी।।

कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आँगन में देखो। कौशल्या के मातृमोद को अपने ही मन में लेखो।।

प्रभु ईसा की क्षमाशीलता नबी मुहम्मद का विश्वास। जीव दया जिनवर गौतम की आओ देखो इसके पास।। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूँ इसका। वही जान सकता है इसको, मृाता का दिल है जिसका।।

('मुकुल' से)

## 🥒 स्वदेश के प्रति

आ, स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा, तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा।।

आ, उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी, आ, उस युवक-बीर-सा जिसकी विपदाएँ ही हैं प्यारी ॥,

आ, उस सेवक के समान तू विनयशील अनुगामी-सा, अथवा आ तू युद्धक्षेत्र में कीर्ति-ध्वजा का स्वामी-सा।।

आशा की सूखी लतिकाएँ तुझको पा, फिर लहराईं, अत्याचारी की कृतियों को ज् निर्भयता से दरसाईं॥

('मुकुल' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- १. बालिका का कवयित्री ने किन रूपों में चित्रण किया है ?
- २. "श्रीमती चौहान की कविता में उत्साह और उमंग का वर्णन है।"—पिठत कविताओं में इन भावों के उदाहरण ढूँढिए।
- 'कदंब का पेड़' किवता में बालक की जिन आकांक्षाओं का वर्णन हुआ है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए।
- ४. झाँसी की रानी के लिए कवियत्री ने किन विशेषणों का प्रयोग किया है और वे कहाँ तक सार्थक हैं?
- ५. निम्नांकित उक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए:
  - (क) 'अंधकार की दीपशिला।'
  - (ख) 'नष्ट नयनों की जीवन ज्योति ।'
  - (ग) 'प्रभु ईसा की क्षमाशीलता.....आओ देखो इसके पास।'
  - (घ) 'जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी।'
  - (डा) 'मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से ।'
- ६. कविता को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किव विरोधी शब्दों का प्रयोग एक स्थान

  रूप् पर करता है, जैसे लाभ-हानि, जीवन-मरण, यश-अपयश । निम्नांकित शब्दों
  के विरोधार्थी शब्द अथवा विलोम लिखिए:

नीरस, विपदा, आशा, स्वतंत्र, विजय, कीर्ति, गुरुता ।

## सोहनलाल द्विवेदीं

सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन् १९०५ ई० में बिदकी, जिला फतेहपुर (उत्तरप्रदेश) में हुआ था। इन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से एम० ए० तथा एल-एल० बी० की परीक्षाएँ पास कीं। प्रारंभ में इन्होंने कुछ समय तक हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया। आजकल ये अपने गाँव में ही रहकर साहित्य और समाज की सेवा कर रहे हैं।

द्विवेदी जी राष्ट्रीयता के प्रबल पोषक और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अहिंसा, प्रेम, समता और शांति इनकी कविता के मुख्य विषय हैं। भारत के प्राचीन गौरव की कथाओं को आधुनिक युग के अनुरूप ढालकर इन्होंने रोचक शैली में अंकित किया है। बालोपयोगी कविता लिखने में तो ये सिद्धहस्त हैं। द्विवेदी जी की भाषा परिष्कृत खड़ीबोली है। स्निग्ध भावों की अभिव्यक्ति में इनकी भाषा सरस और राष्ट्र-प्रेम को प्रकट करते समय ओजगुण-प्रधान हो जाती है।

'भैरवी', 'पूजागीत' तथा 'सेवाग्राम' सोहनलाल द्विवेदी के राष्ट्रीय गीतों के संग्रह हैं; 'कुणाल', 'वासववत्ता' और 'विषपान' आख्यान-काव्य हैं और 'दूषबतासा' तथा 'बालभारती' वालोपयोगी रचनाएँ हैं।



सोहनलाल द्विवेदी

### पूजा-गीत

वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो।
तब कभी माँ को न भूलो,
राग में जब मत्त झूलो;
अर्चना के रत्नकण में एक कण मेरा मिला लो।
जब हृदय का तार बोले,
श्रृंखला के बंध खोले;
हों जहाँ बिल शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो।
('भैरवी' से)

### राणा प्रताप के प्रति

कल हुआ तुम्हारा राजितलक बन गए आज ही वैरागी? उत्फुल्ल मधु-मिदर सरसिज में यह कैसी तहण अहण आगी?

क्या कहा, कि—
'तब तक तुम न कभी,
वैभव सिंचित शृंगार करो'
क्या कहा, कि—
'जब तक तुम न विगत—
गौरव स्वदेश उद्धार करो ।'

माणिक मणिमय सिंहासन को कंकड़ पत्थर के कोनों पर, सोने-चाँदी के पात्रों को पत्तों के पीले दोनों पर, वैभव से विह्वल महलों का काँटों की कटु झोंपड़ियों पर, मधु से मतवाली बेलाएँ भूखी बिलखाती घड़ियों पर,

्रानी कुमार-सी निधियों को माँ की आँसू की लड़ियों पर , तुमने अपने को लुटा दिया आजादी की फुलझड़ियों पर !

निर्वासन के निष्ठुर प्रण में धुँधुवाती रक्त-चिता रण में , बाणों के भीषण वर्षण में , फौहारे-से बहते व्रण में ,

बेटे की भूखी आहों में बेटी की प्यासी दाहों में , तुमने आज़ादी को देखा मरने की मीठी चाहों में !

किस अमर शक्ति आराधन में किस मुक्ति युक्ति के साधन में, मेरे वैरागी वीर व्यग्र किस तपबल के उत्पादन में?

हम कसे कवच, सज अस्त्र-शस्त्र व्याकुल हैं रण में जाने को , मेरे सेनापति ! कहाँ छिपे ? तुम आओ शंख बजाने को , जागो ! प्रताप, मेवाड़ देश के लक्ष्यभेद हैं जगा रहे, जागो ! प्रताप, माँ - बहनों के अपमान-छेद हैं जगा रहे,

जागो प्रताप, मदवालों के मतवालें सेना सजा रहे, जागो प्रताप, हल्दीघाटी में वैरी भेरी बजा रहे!

मेरे प्रताप, तुम फूट पड़ो मेरे आँसू की घारों से मेरे प्रताप, तुम गूँज उठो मेरी संतप्त पुकारों से,

मेरे प्रताप, तुम बिखर पड़ों मेरे उत्पीड़न भारों से, मेरे प्रताप, तुम निखर पड़ों मेरे बिल के उपहारों से।

('भैरवी' से)

#### प्रकृत और अभ्यास

- ्र्र 'पूजा-गीत' में कवि ने क्या अभिलाषा प्रकट की है ?
  - २. महाराणा की क्या प्रतिज्ञा थी और उन्होंने उसका किस प्रकार निर्वाह किया?
  - ३. 'राणा प्रताप के प्रति' शीर्षक किवता का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए।
  - ४. भावार्थं स्पष्ट कीजिए :
    - (क) अर्चना के रत्नकण में एक कण मेरा मिला लो।
    - (ख) उत्फुल्ल मधु-मदिर सरसिज में यह कैसी तरुण अरुण आगी।
    - 🏒(ग्र-) तुमने आजादी को देखा मरने की मीठी चाहों में ।
  - ५. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए तथा वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए: शृंखला, अगणित, निर्वासन, उत्पीड़न ।

## रामधारीसिंह दिनकर

दिनकर की किवता का मूल स्वर है क्रांति । ओजपूर्ण शैली में राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति इनकी विशेषता है । इनका जन्म सन् १९०८ ई० में बिहार प्रांत के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था । बी० ए० (ऑनर्स) परीक्षा पास करने के बाद कुछ समय तक इन्होंने सब-रजिस्ट्रार और उपनिदेशक, प्रचार-विभाग के पदों पर कार्य किया और बाद में मुज़फ्फरपुर कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। सन् १९५२ ई० में ये भारतीय संसद् के सदस्य निर्वाचित हुए। इस समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं।

जन-मानस में नवीन चेतना उत्पन्न करना दिनकर की कविता का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इनकी कविता प्रगित और निर्माण के पथ पर अग्रसर होने का संदेश देती है। छायावादी युग की प्रेम और श्रृंगारमयी कविता को इन्होंने ओज और शौर्य के प्रखर स्वर में बदलकर काव्य-विषयों और काव्य-शैली में नूतनता लाने का सफल प्रयास किया है। वीर और रौद्र रस के साथ-साथ दिनकर ने प्रेम और सौन्दर्य की व्यंजना करनेवाले सरस गीत भी लिखे हैं जिनमें हृदय की कोमलता और स्निग्धता स्पष्ट दिखाई देती है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ कहीं-कहीं फ़ारसी और अरबी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।

'रेणुका', 'हंद्रगीत', 'हुंकार', 'रसवंती', 'धुप-छाँह', 'कुरुक्षेत्र', 'रिक्मरथी', 'सामधनी', 'नील कुसुम', 'सीपी और शंख', 'उर्वशी', तथा 'परशुराम की प्रतीक्षा' दिनकर की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उच्च कोटि के गद्य-साहित्य की भी रचना की है। 'संस्कृति के चार अध्याय' तथा 'अर्धनारोडवर' में इनका प्रौढ गद्य मिलता है।



रामघारीसिंह दिनकर

## किसको नमन करूँ मैं ?

तुझको या तेरे नदीश, गिरि, वन को नमन करूँ मैं ? मेरे प्यारे देश! देह या मन को नमन करूँ मैं ?

किसको नमन करूँ मैं भारत ! किसको नमन करूँ मैं ?

्रि भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज, यही क्या तू है ? नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है ?

() भेदों का जाता, निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है; मेरे प्यारे देश! नहीं तू पत्थर है, पानी है।

जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ मैं? किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं?

भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है; देश-देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है।

> निखिल विश्व को जन्मभूमि-वंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं?

 खंडित है यह मही शैल से, सरिता से, सागर से; पर, जब भी दो हाथ निकल मिलते आ द्वीपांतर से; तब खाई को पाट शून्य में महा मोद मचता है; दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है।

> मंगलमय इस महासेतु-बंघन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं?

दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं, मित्र-भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं। घोल रहे हैं जो जीवन-सरिता में प्रेम-रसायन, स्रोल रहे हैं देश-देश के बीच मुँदे वातायन!

आत्मबंधु कहकर ऐसे जन-जन को नमन करूँ में ! किसको नमन करूँ में ?

उठे जहाँ भी घोष शांति का, भारत, स्वर तेरा है धूर्म - दीप्र हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता है, किसी न्याय के लिए प्राण अपित करने जाता है।

मानवता के इस ललाट-चंदन को नमन करूँ मैं। किसको नमन करूँ मैं भारत! किसको नमन करूँ मैं?

### हिमालय

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

साकार, दिव्य, गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल! मेरी जननी के हिम-किरीट! मेरे भारत के दिव्य भाल!

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

युग-युग अजेय, निर्बन्ध, मुक्त , युग-युग शुचि, गर्वोन्नत, महान , निस्सीम व्योम में तान रहा युग से किस महिमा का वितान ?

कैसी अखंड यह चिर समाधि ? यतिवर! कैसा यह अमिट ध्यान? तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान ? उलझन का कैसा विषम जाल ?

मेरे नगपति ! मेरे विशाल !

ओ, मौन तपस्या-लीन यती!
पल भर को तो कर दृगुन्मेष!
रे ज्वालाओं से दग्ध, विकल
है तड़प रहा पद पर स्वदेश।
सुखिसन्धु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र
गंगा, यमुना की अमिय-धार
जिस पुण्यभूमि की ओर बही
तेरी विगलित करुणा उदार,

जिसके द्वारों पर खड़ा कांत सीमापति! तूने की पुकार, 'पद-दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्यभूमि पर आज तपी रे, आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डँस रहे चर्जुदिक् विविध व्याल।

मेरे नगपति! मेरे विशाल!

कितनी मणियाँ लुट गईं ? मिटा कितना मेरा वैभव अशेष ! तू घ्यान-मग्न ही रहा, इघर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बाल खुले? किन-किन किलयों का अंत हुआ? कह हृदय खोल चित्तौड़!यहाँ कितने दिन ज्वाल-वसंत हुआ?

पूछ सिकता-कण से हिमपति !
तेरा वह राजस्थान कहाँ ?
वन-वन स्वतंत्रता-दीप लिए
फिरनेवाला बलवान कहाँ ?

तू पूछ अवध से, राम कहाँ ? वृंदा ! बोलो, <u>घनश्या</u>म कहाँ ? ओ मगध, कहाँ मेरे अ<u>शोक ?</u> वह चंद्रगुप्त बलघाम कहाँ ?

पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोईं अपनी अनंत निधियाँ सारी?

री कपिलवस्तु ! कह, बुद्धदेव के वे मंगल उपदेश कहाँ ? तिब्बत, इरान, जापान, चीन तक गए हुए संदेश कहाँ ?

वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ ? ओ री उदास गंडकी ! बता विद्यापित कवि के गान कहाँ ? तू तरुण देश से पूछ अरे,
गूँजा यह कैसा ध्वंस-राग?
अंबुधि-अंतस्तल-बीच छिपी
यह सुलग रही है कौन आग?

प्राची के प्रांगण-बीच देख, जल रहा स्वर्ण-युग-अग्नि-ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग तपी! मेरे नगपति! मेरे विशाल

रे, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर, फिरा हमें गांडीव-गदा, लौटा दे अर्जुन-भीम वीर।

कह दे शंकर से, आज करें वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूँज उठे, 'हर-हर-बम'का फिर महोच्चार,

ले अँगड़ाई, उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट ! हुंकार भरे, फट जाय कुहा, भागे प्रमाद।

तू मौन त्याग, कर सिंहनाद,
रेतपी! आज तप. का न काल।
नव-युग-शंखध्वनि जगा रही,
तू जाग, जाग, मेरे विशाल!

('चनवाल' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- **१ किव ने भा**रत की अनेक विशेषताएँ बताई हैं। उनमें से एक यह है कि हमारा देश 'भू-मंडल का शील' है—-ऐसी अन्य विशेषताएँ चुनिए।
  - २. निम्नलिखित अंशों के भावों की व्याख्या कीजिए :
    - (क) नर के नभश्चरण की दृढ़ कल्पना ।
    - (स) मानवता का ललाट-चंदन।
    - (ग) साकार, दिव्य, गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल ।
    - (घ) खोल रहे हैं देश-देश के बीच मुँदे वातायन।
- "हिमालय' शीर्षक कविता में किन ने किन महापुरुषों का उल्लेख किया है?
  - ४. गौतम बुद्ध के क्या उपदेश थे और किन-किन देशों में उनका प्रचार हुआ ?
  - ५. 'हिमालय' कविता में वर्णित ऐतिहासिक स्थानों का महत्व बताइए।
  - ६. 'जीवन-सरिता', 'प्रेम-रसायन' के रूपक स्पष्ट कीजिए।
- .७. हिमालय के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित विशेषणों को स्पष्ट कीजिए : क्षेलराट, हिमकिरीट, यती, तपी, सीमापित ।

## टिप्पणियाँ

#### कबीरदास

सासी ---प्रत्यक्ष देख हुए सत्य को प्रकट करनेवाली उक्ति।

कुंडलि —नाभि।

नींपजं --- उत्पन्न होता है।

#### नरोत्तमदास

संदीपनि —सांदीपनि, श्रीकृष्ण और सुदामा के बाल्यावस्था के गुरु।

**लढ़ा** — बैलगाड़ी । **छरिया** — द्वारपाल । बृद — हरा चना ।

उपानह की नींह सामा - जूतों का कोई डौल अर्थात् ढंग नहीं।

धन —स्त्री।

सकेलि — बटोर कर।

**क्छी** — बिना आभूषण ने ।

### **तुलसोदास**

बालपतंग ---प्रातःकालीन सूर्य।

चाहि --बढ़कर।

**कनहारू** — पार उतारनेवाला ।

शतानंव - शतानंद (राजा जनक के पुरोहित) ।

पोच --बुरी बात।

### रहीम

**अमरबे**लि ---अमरबेल, एक बेल जो पेड़ों पर फैलती है। इसकी

जड़ जमीन में नहीं होती। यह पेड़ से ही अपना प्राण-

रस खींचती है।

छोह ---प्रेम।

#### रसलान

कलघौत - सोना।

मैथिलीशरण गुप्त

तरणि — सूर्य।

गंधबह — बायु।

तुहिन-कण — ओस की बूंदें।

**अरर —**दरवाजा **पंचानन —**शेर, शिव ।

मांडलिक —राजा।

रघु-सगर-नगर — सूर्यवंशी राजा रघु तथा सगर आदि का नगर अर्थात्

अयोध्या ।

अगर-तगर — सुगंधित पेड़ (यहाँ इनकी लकड़ियों के धुएँ के समान)

**श्रुति-तालबृंत** — कान-रूपी (ताड़ का) पंखा।

रामनरेश त्रिपाठी

विषुवत्-रेखा ---भूमध्य-रेखा ।

विभवों की आकर — नाना प्रकार के सुखों की खान।

सुभद्राकुमारी चौहान

कमल-भूंग — कमल में बंद हुआ भौरा।

रामधारीसिह दिनकर

भास्वर —दीप्तिमान । दृगुन्मेष —आँख खुलना ।

लिच्छवी-शान — लिच्छवी गणतंत्र की शान।

## **अंतःकथा**एँ

#### सुदामा

कृष्ण के सखा। जिस समय सुदामा सांदीपिन गुरु के आश्रम में कृष्ण के साथ पढ़ रहे थे तब एक बार गुरु-पत्नी ने कृष्ण और सुदामा दोनों के लिए चने दिए थे जिन्हें कृष्ण से छिपा कर सुदामा स्वयं खा गए थे। कृष्ण ने सुदामा के द्वारका आने पर इस बात का संकेत किया था और सुदामा की पत्नी के द्वारा भेजें गए चावलों को सुदामा से छीनकर खा लिया था।

#### गीध

जटायु (गृद्धराज)। एक गृद्ध पक्षी जो राम का भक्त कहा जाता है। इसका नाम जटायु था। यह अरुण का पुत्र, गरुड़ का भतीजा और संपाती का भाई था। दशरथ से इसकी मित्रता थी। जिस समय रावण सीता का हरण कर ले जा रहा था, जटायु ने उसे रोका और वीरतापूर्वक युद्ध किया। रावण ने पंख काटकर इसे घायल कर दिया और सीता को ले गया। सीता को दूँ वृते हुए राम जब इसके पास पहुँचे तो इसने सारी कथा कह सुनाई और सुनाते ही इसके प्राण निकल गए। राम ने जटायु की अंत्येष्टि अपने हाथ से संपन्न की।

#### सबरी

शबरी। मतंग मुनि के आश्रम में निवास करनेवाली एक भगवद्भक्त भीलिनी। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि मतंग मुनि के मरते समय इसने भी साथ चलने की इच्छा प्रकट की थी किन्तु उन्होंने इसे राम के दर्शन करने तक आश्रम में रहने का आदेश दिया। शबरी राम के आगमन की बड़ी निष्ठापूर्वक प्रतीक्षा करती रही और उनके स्वागत-सत्कार के लिए जंगल से फल-फूल एकत्र करके रखती रही। बनवास के समय राम के पंपासर आने पर शबरी ने अपने मीठे बेर के फल राम को खाने के लिए दिए। राम ने प्रेमपूर्वक शबरी का आतिध्य स्वीकार किया। शबरी ने राम की अनुभित से उनके समक्ष प्राण विसर्जन किए और स्वर्गलोक को चली गई।

#### रावण

लंकाधिपति । रावण विश्रवा मुनि का पुत्र था, इसकी माता का नाम कैकसी था। कहा जाता है कि रावण के जन्म से ही दस सिर थे। उसने संसार का सबसे वैभवशाली व्यक्ति बनने के लिए घोर तप किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने दस सिरों को काट कर अपित किया, जिसके फलस्वरूप शिव ने प्रसन्न होकर उससे वर माँगने को कहा। रावण ने दो वर प्राप्त किए। पहला यह कि दानव, यक्ष और देवों में से कोई भी मुझे मार न सके और दूसरा वर यह

कि मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप घारण कर सकूँ। 'दस सीस अरप करि' पंक्ति में रावण की इस तपस्या का संकेत है।

प्रह्लाद

विष्णु का एक प्रसिद्ध भक्त जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था। हिरण्यकशिपु इसे विष्णुभिक्त से विमुख करना चाहता था। उसने नाना प्रकार के कष्ट देकर इसे मारना चाहा, किन्तु वह इसे मार न सका। भगवान विष्णु की कृपा से यह सदा अक्षत ही बना रहा। अंत में हिरण्यकशिपु का वध करने और प्रह्लाद को बचाने के लिए विष्णु ने नृसिंहावतार घारण किया। विष्णुभिक्त के लिए प्रह्लाद ने अपने पिता को छोड़ दिया था।

#### बलि

दैत्य जाति का प्रसिद्ध दानी राजा जो विरोचन का पुत्र था। दानशीलता के कारण यह स्वयं को भी बिल कर बैठा था, अतः बिल नाम से विख्यात हो गया थम। देवता बिल के त्याग और दान-भावना को देखकर चिन्तित हो उठे थे। उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वे राजा बिल की इस दानशीलता को भंग करें। फलतः विष्णु ने वामन का रूप घारण किया और बिल के पास गए। बिल के पूछने पर इन्होंने तीन पग भूमि की याचना की। बिल ने आग्रह किया कि वे कुछ और माँगें, किन्तु जब उन्होंने तीन पग भूमि का हठ किया तो बिल देने को उद्यत हो गए। दान का संकल्प पढ़ने से पहले ही बिल के गुरु शुकाचार्य समझ गए कि वामन के रूप में विष्णु भगवान स्वयं छल कर रहे हैं; अतः उन्होंने बिल से कहा कि वह दान-संकल्प न पढ़ें, किन्तु बिल ने गुरु की बात न मानकर दान देना स्वीकार कर लिया। जब भूमि देने का प्रश्न आया तो वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और दो पग में सारी पृथ्वी नाप ली। यह देख तीसरे पग के लिए बिल ने अपना शरीर अपित कर दिया।

पुरंदर धारन

प्रसिद्ध है कि कृष्ण से पहले ब्रज के लोग इंद्र देवता की पूजा करते थे। कृष्ण ने इंद्र-पूजा के स्थान पर ब्रज में गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रचलित की। इंद्र देवता ब्रजवासियों के इस कार्य से बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा द्वारा समस्त ब्रज को जलमग्न कर दिया। ब्रजवासी हाहाकार करते हुए कृष्ण के पास गए। कृष्ण ने इंद्र के कोप का रहस्य समझ लिया और ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा कर गोवर्धन को अपनी अँगुली पर छाते के समान उठा लिया। ब्रजवासी वर्षा से बच गए। इंद्र अपने मन में लिज्जत होकर कृष्ण के पास आए और उन्होंने क्षमा-याचना की। यह घटना इंद्र-कोप या गोवर्धन-लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है।

## काव्य-संकलन

– द्वितीय भाग –

(दसवीं-ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए)

#### काव्य-संकलन

### (द्वितीय भाग)

काव्य-संकलन का यह भाग उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की दसवीं-ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए तैयार किया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अपनी भाषा के प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रमुख कियों से परिचित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की ध्यान में रखकर संकलन में प्राचीन कियों को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जायसी, सूर, मीरा, केशव, बिहारी तथा भूषण अपने-अपने युग की विशेष विचारधारा तथा जीवन-दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सत्य है कि आधुनिक साहित्य की चिन्ताधारा तथा अभिव्यंजना-शैली इन किवयों की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति से भिन्न है, तथापि जातीय चेतना के विकास को समझने के लिए इन किवयों के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

युगप्रवर्तक कि कि कि प में भारतेन्द्र का महत्त्व सर्व-विदित है। थोड़े से प्रयास से ही छात्र यह समझ लेंगे कि उनकी किवता में किस प्रकार नए विचारों तथा नई भाषा का साथ-साथ जन्म हो रहा है। रत्नाकर में ब्रजभाषा युग की अंतिम आभा तथा हरिऔध में खड़ीबोली युग का प्रारंभिक प्रकाश स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी अपनी अभिव्यंजना की नवीनता तथा सियारामशरण गुप्त अपनी भाषा एवं भावों की सरलता से छात्रों को आधुनिक हिन्दी किवता के विकास-कम से अवगत करा सकेंगे।

संग्रह के अंतिम चार किन-प्रसाद, निराला, पंत तथा महादेवी-छायावाद के गौरव-स्तंभ हैं। इनके काव्य में आधुनिक हिन्दी किवता की अनुभूति तथा अभिव्यिक्त की चरम परिणित उपलब्ध होती है। इन किवयों की कुछ रचनाओं को समझने में छात्रों को प्रारंभ में संभवतः कुछ किठनाई हो, किन्तु छायावादी अप्रस्तुत-विधान तथा प्रतीक-शैली को समझने के बाद वे इन किवयों के काव्य-वैभव का आनंद ले सकेंगे।

काव्य-संकलन के प्रथम भाग की भाँति यहाँ भी पाठों के अंत में प्रश्नों और अम्यासों की व्यवस्था की गई है। हमें आशा है कि इनके द्वारा छात्रों को काव्य के मर्म तक पहुँचने में सहायता मिलेगी और वे स्वतंत्र रूप से काव्य-सौन्दर्य के चिन्तन एवं प्रकाशन में प्रवृत्त हो सकेंगे।

# विषय-सूची

|                                   | •                         |              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| कम-संख्या                         |                           | पृष्ठ-संख्या |
| भूमिका                            |                           | ९५           |
| शिक्षण की दृष्टि से प्रस्तावित कम |                           | १०७          |
| , १. सूरवास                       | परिचय~                    | १०९          |
|                                   | विनय                      | १११          |
| २ू. म्रीराबाई                     | परिचय                     | ११५          |
| Same.                             | पद                        | ११७          |
| ्रे. जायसी                        | परिचय                     | १२०          |
| · ·                               | मानसरोदक खंडु             | १२२          |
| क्शवदास                           | परिचय /                   | १२५          |
|                                   | अंगद-रावण-संवाद -         | १२७          |
| ्र, ५. बिहारीलाल ,                | परिचय                     | १३३          |
| •                                 | दोहे                      | १३५          |
| ६. भूषण                           | परिचय                     | १४०          |
|                                   | क्वित तथा सबैये           | १४२          |
| ्थ-भारतेन्दु हरिश्चंद्र           | परिचय                     | १४५          |
|                                   | यमुना-छवि                 | १४७          |
|                                   | प्रेम-माधुरी              | १४९          |
|                                   | भारत जय                   | १४९          |
| ८, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'   | परिचय                     | १५२          |
| *                                 | कर्मवीर                   | १५४          |
|                                   | ब्रज की गोधूलि            | १५५          |
| ्र, जगन्नाथदास 'रत्नाकर'          | परिचय                     | १६०          |
| _                                 | उद्धव का मथुरा लौटना      | १६२          |
|                                   | भीष्म-प्रतिज्ञा           | १६४          |
| M.A.                              | गंगावतरण                  | १६५          |
| १०. माखनलाल चतुर्वेदी             | परिचय े                   | १६९          |
|                                   | प्राणका शृंगार            | १७१          |
| •                                 | मुक्त गगन है मुक्त पवन है | १७२          |
|                                   | युग-पुरुष                 | १७४          |
|                                   |                           |              |

### विषय-सूची

| 68                            | विषय-सूची                     |             |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 🗷 १. जयशंकर प्रसाद            | परिचय                         | १७७         |
|                               | विजयिनी मानवता                | १७९         |
|                               | बीती विभावरी जाग री           | १८२         |
|                               | <u>कि</u> रण                  | १८२         |
|                               | हिमाद्रि तुंग शृंग से         | १८४         |
|                               | हिमालय के आँगन में            | १८४         |
| १२. सियारामशरण गुप्त          | परिचय                         | १८७         |
|                               | सम्मिलित                      | १८९         |
|                               | बापू                          | १९१         |
|                               | खिलौना<br>                    | १९२         |
|                               | पूजन                          | १९४         |
| 0. / Sie Con 16               | शंख-नाद                       | १९५         |
| १३⁄ सूर्यकात त्रिपाठी 'निराला | ' परिचय<br>भारती-बंदना        | १९९         |
|                               | नारता-वदना<br>जागो फिर एक बार | २०१         |
|                               |                               | २०१         |
|                               | भिक्षुक<br>संघ्या-सुंदरी      | 208         |
|                               | सञ्चा-सुपरा<br>खँडहर के प्रति | २०४<br>२०६  |
|                               | भगवान बुद्ध के प्रति          | 70 G        |
| 9×् <del>यधिवालंड</del> न गंत | परिचय                         | २०९         |
| १४. सुमित्रानंदन पंत          | प्रथम रहिम                    | 788         |
|                               | बादल                          | 783         |
|                               | में नहीं चाहता चिर सुख        | 284         |
|                               | आः धरती कितना देती है         | 785         |
|                               | <u>नौका-विहा</u> र            | २१९         |
| १५. महादेवी वर्मा             | परिचय                         | २२३         |
|                               | जो तुम आ जाते एक बार          | २२५         |
|                               | रूपसि तेरा घन-केश-पाश         | २२५         |
|                               | मध्र मध्र मेरे दीपक जल        | २२६         |
|                               | हे चिर महान                   | २२८         |
|                               | जाग बेसुध जाग                 | २२९         |
| टिप्पणियाँ                    | Ť                             | <b>२३</b> १ |
| अंतःकयाएँ                     |                               | २३६         |
|                               |                               |             |

## भूमिका

लगभग एक सहस्र वर्ष की काल-सीमा में व्याप्त हिन्दी-काव्य-साहित्य का विभाजन इतिहास-लेखकों ने युग-विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया है। हिन्दी कविता के प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक प्रकार की विचारधारा, भाषा और अभिव्यंजना-शैली का प्रयोग हुआ है। इन्हीं के आधार पर हिन्दी-कविता का इतिहास निम्नांकित चार युगों में बाँटा गया है:

- १. बीरगाथा काल
- २. भक्तिकाल
- ३. रीतिकाल
- ४. आधुनिक काल

प्राकृत,भाषा की अंतिम अपभ्रंश अव्स्था से ही हिन्दी-कविता का प्रारंभ माना जाता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास रचनाओं की उपलब्धि तो सातवीं शताब्दी से ही होती है, किन्तू उन रचनाओं की भाषा को अधिकांश विद्वान हिन्दी नहीं मानते । यद्यपि उनके बहुत से छंद, काव्यरूप और विचार परवर्ती हिन्दी-साहित्य में उपलब्ध हो जाते हैं फिर भी उनकी भाषा प्राकृत के अधिक निकट है। अतः उस काल की रचनाओं को हिन्दी-साहित्य के इतिहास में प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता। उस काल की कोई एक विशिष्ट प्रवत्ति भी निर्धारित नहीं की जा सकी है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएँ इस काल में उपलब्ध होती हैं। उसके जपरांत सिद्धों और नाथपंथी साधुओं की जो रचनाएँ मिलती हैं वे भाषा की दृष्टि से शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आतीं। उनमें गुद्ध साधना और योगविषयक रहस्यमयी उनितयाँ हैं। संप्रदाय से इतर व्यक्ति उनके गुह्यार्थं को नहीं समझ सकते । बौद्धसिद्धों की वाणियाँ अपभ्रंश से मिलती जुलती हैं। जैन आचार्यों की रचनाएँ परिनिष्ठित अपभ्रंश में हैं। इन जैन किवयों में स्वयंभ्, पूष्पदंत, हेमचंद्र आदि की रचनाओं में उच्चकोटि का साहित्य मिलता है। जैनेतर रचनाओं में अब्दुल रहमान का 'संदेश रासक' बहुत सुंदर विरह-काव्य है। जैनाचार्यी की जो सुंदर कृतियाँ परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्राप्त हैं उनमें 'शब्दानुशासन', 'प्रबंध चिन्तामणि', 'कुमारपालचरित' बहुत प्रसिद्ध हैं। परिनिष्ठित अपभ्रंश से कुछ आगे विकसित हुई और स्थानीय बोलियों से प्रभावित भाषाओं की रचनाएँ भी मिली हैं। अपभ्रंश में देश्य भाषा का सम्मिश्रण करके 'अवहट्ठ' नाम से काव्य रचना करनेवाले मैथिल-कोकिल विद्यापित ठाकुर का नाम इस काल में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

#### वीरगाथा काल

अपश्रंश भाषा के साथ ही जनसाधारण की बोली में किवता लिखना भी प्रारंभ हो गया था। भाट और चारणों द्वारा लिखे गए इस काल के प्रशस्ति-पद्ध इस बात के प्रमाण हैं कि साहित्यिक अपश्रंश को छोड़कर बोलचाल की भाषा का प्रयोग व्यापक रूप में स्वीकार होने लगा था। उस काल के भाट-चारण किव अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। रणभूमि में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंग उत्पन्न करने में उनकी किवता सफल हुई है। इस प्रकार की किवता की प्रधानता होने से ही यह काल हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'वीरगाथा काल' कहा जाता है।

इस काल की रचनाएँ दो रूपों में मिलती हैं—एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरे वीरगीतों के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में उपलब्ध सबसे पुराना काव्यग्रंथ चंदवरदाई रचित 'पृथ्वीराज रासो' माना जाता है। यद्यपि कुछ रासो ग्रंथ इससे भी पुराने बताए जाते हैं, परंतु उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। वर्तमान रूप में उपलब्ध 'पृथ्वीराज रासो' भी पूर्णरूप से प्रामाणिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, किन्तु अब विद्वान यह स्वीकार करने लगे हैं कि इसका कुछ अंश निश्चय ही पुराना और प्रामाणिक हैं। जगिनक इस काल के लोकप्रिय गायक कि हैं, जिनका 'परमाल रासो' तो अब उपलब्ध नहीं है, पर उसी के ऊपर विकसित लोकगीत 'आहहखंड' के कई प्रादेशिक रूपांतर मिल जाते हैं जो ग्रामीण जनता का मनोरंजन करने में समर्थ हैं। इस काल के कवियों का मुख्य वर्ष्य विषय युद्ध है, अतः वीररसात्मक काव्य की प्रधानता स्वाभाविक है। इस काल में युद्ध के अतिरिक्त विवाह, आखेट, प्रेम, नगर-वर्णन आदि भी यथाप्रसंग मिलते हैं।

इस काल की किवता की भाषा ओजगुणप्रधान है। इसमें अपभ्रंश से विकसित पुरानी हिन्दी का रूप मिलता है, जिसमें द्वित्व वर्णों का प्राचुर्य है। छप्पय, दूहा, तोटक, पज्झटिका, वीर (आल्हा) आदि इस युग की किवता के प्रमुख छंद हैं।

इस काल की काव्य-शैली तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- १. आश्रयदाताओं की प्रशंसा; उनके युद्ध, विवाह और आखेट का वर्णन।
- २. विषयानुकूल ओजमयी भाषा का प्रयोग रे
- ३. युद्धों का सुंदर्, सजीव एवं वीररस्पूर्ण वर्णन ।
- ४. ऐतिहासिक कथाओं का कल्पना के योग से काव्यमय वर्णन ।

#### भक्तिकाल

वीरगाया काल के पश्चात् हिन्दी काव्य के वर्ष्य विषय एवं भावना में परिवर्तन हुआ । प्रशस्तिपरक वीरकाव्यों का प्रणयन प्रायः समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ईश्वरभिक्त का प्रवल प्रवाह दृष्टिगोचर होने लगा। यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था बल्कि भिक्त की घारा से प्रभावित होकर आया था। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी भिक्तकाल्य के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करने में योग दिया था। भिक्त आंदोलन को जनसाधारण में फैलाने का श्रेय स्वामी रामानंद को दिया जाता है।

भक्तिकाल की रचनाएँ मुख्यतः ईश्वरभक्ति-संबंधी दो प्रकार की विचारधाराओं पर आधृत हैं—िनर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति ।

निर्गुण भिनत की घारा दो रूपों में विभनत हो गई है—पहली ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेममार्गी शाखा ।

सगुण भक्ति पर आधृत रचनाएँ भी दो प्रकार की हैं—एक रामभक्ति-संबंधी और दूसरी कृष्णभक्ति-संबंधी ।

निर्गुण संत किवयों में स्वामी रामानंद के शिष्य कबीर का स्थान सर्वोपिर है। इन्होंने निर्गुण एवं निराकार ईश्वर की भिक्त का प्रचार करते हुए बाह्याडंवर एवं व्रत, तीर्थाटन, नमाज, रोजा आदि के बहिष्कार पर बल दिया। ईश्वर के निर्गुण और निराकार रूप को स्वीकार कर भिक्तिकाव्य की रचना करनेवालों में नानक, दादू, मलूकद्रास, रैदास आदि उच्चकोटि के संतकवि प्रसिद्ध हैं के इन संतों की काव्य-साधना तो आनुषंगिक थी; मुख्य रूप से तो ये संत थे और अपनी भिक्त-भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही कविता किया करते थे।

प्रेममार्गी शाखा के किय प्रेम की ही ईश्वर-प्राप्ति का मूलाधार मानते थे। इन कियों ने इस्लाम की सूफ्ती विचारधारा के अनुसार ईश्वर को निर्गुण मानते हुए लौकिक प्रेमगाथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप अपनो कृतियों में व्यक्त किया। इस शाखा के अधिकांश किव मुसलमान थे। इन्होंने भारतीय प्रेमगाथाओं के माध्यम से अपने अध्यात्मज्ञान का विस्तार किया है। जायसी, कुतवन, मंझन इस प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख किव हैं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ किव मिलिक मुहुम्मद जायसी ने 'पदमावत' नामक प्रबंधिकांब्य में रत्नसेन और प्रावती की लोकविश्रुत कथा को आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है।

इन प्रेममार्गी संतों की रचनाएँ प्रायः अवधी भाषा में हैं और दोहा-चौपाई उनके प्रमुख छंद हैं। इन कि<u>वयों की प्रेमगाथा</u>एँ समासोक्ति शैली में लिखी गई हैं जिनमें कहानी के साथ-साथ परोक्ष रूप से इन किवयों के आध्यात्मिक भाव एवं प्रेम का भी चित्रण होता चलता है।

निर्गुण भिवत की शुष्कता और कठोरता से सामान्य जनता के भीतर ईववरभिवत का प्रवाह उतने वेग से नहीं बहा जितना अपेक्षित था। आडबरों के विरोध में कबीर आदि की वाणी में कुछ ऐसी प्रखरता और कटुता आ गई थी जिससे निर्गुण भिवत के प्रति शिक्षित जनता का आकर्षण नहीं हुआ। फलतः ईश्वर के सगुण रूप की ओर भक्त कवियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था।

रामभिनतशाखा के सबसे महान किव गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी ने राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनके सगुण स्वरूप का प्रतिपादन अपने 'रामचिरतमानस' में बड़े विस्तार से किया। 'विनयपित्रका' में उन्होंने विविध देवी-देवताओं की पूजा-अर्चा का पथ भी प्रशस्त किया। गोस्वामी जी लोक-संग्रह की भावना को स्वीकार कर काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे। फलत: उनका काव्य बहुत शीध ही लोकप्रिय हो गया। रामभिवतशाखा के अन्य किवयों में अग्रदास, नाभादास, हृदयराम आदि हैं। केशवदास ने भी 'रामचंद्रिका' लिखकर रामभिक्त का परिचय दिया है। रामभिक्त का श्रृंगारपरक रूप अठारहवीं शताब्दी में विकसित हुआ और माधुर्योपासना के प्रभाव से राम-सीता भी कृष्ण-राधा के समान चित्रत होने लगे।

कृष्णभिनितशाखा के किवयों ने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना था और कृष्ण की ब्रजलीलाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया था। 'भागवत पुराण' को उपजिव्य ग्रंथ मानकर कृष्णभिनित के प्रमुख किव कृष्ण-लीला वर्णन में प्रवृत्त हुए थे। इन कृष्णभिक्त किवयों ने कृष्ण का स्तवन अपने-अपने संप्रदाय की भावना के अनुरूप ही किया है। अष्टछाप के किवयों ने वल्लभसंप्रदाय की भावना को स्वीकार कर कृष्ण के बालरूप का विस्तार से वर्णन किया है। महाकिव सूरदास इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किव माने जाते हैं।

सूरदास ने 'भागवत' के आधार पर 'सूरसागर' नाम के विशाल काव्य की रचना की है, जिसमें कृष्ण की बाल-लीला तथा गोपियों के प्रेम, संयोग और वियोग का विशद वर्णन है। इस शाखा के किवयों ने ब्रजभाषा और पद-शैली में रचनाएँ की हैं। कृष्णभित्त शाखा की परंपरा सैकड़ों वर्षों तक चलती रही और आगे चलकर जब शृंगारिक रचनाओं की प्रधानता हो गई तब राधा और कृष्ण प्रेम के बालंबन हो गए।

भक्तिकालीन कविता की शैली तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं:

- १. निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के किय निराकार ईश्वर के उपासक, गुरु की महत्ता में विश्वास रखनेवाले, कृढ़िवाद और मिथ्याडंबर के विरोधी तथा जातिपाँति के बंघन को अस्वीकार करनेवाले थे। इनके काब्य की भाषा सीघी-सादी, अलंकार-विहीन तथा अनेक भाषाओं एवं बोलियों से मिली-जुली होती थी। इसी से इस भाषा को सघुनकड़ी भाषा कहते हैं। दोहा और पद इनके प्रमुख छंद हैं।
- निर्गुण प्रेममार्गी शाखा के किव भारतीय चिरितकाव्यों के आधार पर प्रेमगाथाएँ लिखनेवाले किव हैं। काव्य-शैली सर्गबद्ध न होकर फ़ारसी

की मसनवी शैली पर है। इनकी भाषा अवधी है। दोहा और चौपाई प्रमुख छंद हैं।

इ. सगुण भक्त किव राम और कृष्ण के अवतारी रूप के उपासक थे। अपने इष्ट देव का गुणगान तथा लीला वर्णन इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है। ये किव किवता को भिक्त का साधन मानकर लिखते थे। ये राजाश्रय से विमुख थे। तुलसीदास ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में तथा कृष्णभक्त किवयों ने ब्रजभाषा में किवता की। कृष्णभिक्त में वात्सल्य और श्रृंगार की तथा रामभिक्त में शांत और दास्य भावना की प्रधानता थी। रामभिक्त शाखा के किवयों ने प्रबंध शैली और कृष्णभिक्त शाखा के किवयों ने मुक्तक शैली अपनाई। इस समय दोहा, चौपाई, किवत्त, सबैया और रागबद्ध पदों में किवता की गई।

#### रीतिकाल

देश में मुगल साम्राज्य के स्थापित हो जाने पर जब समाज में विलिसिता की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तब साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा। किव राजदरबारों के आश्रय में रहकर श्रृंगारिक किवता करने लगे। इस युग की रचनाएँ प्रायः काव्यशास्त्रों के लक्षणों—रस, अलंकार, छंद आदि—को समझाने के लिए लिखी गईं। इसीलिए इन्हें रीति-ग्रंथ भी कहते हैं। काव्यांगों के शास्त्रीय विवेचन के साथ श्रृंगार और प्रेम का वर्णन इस काल के किवयों ने विशेष रूप से किया है। किवत्त, सवैया और दोहा इस काल के मुख्य छंद हैं। रीतिकालीन किव ब्रजभाषा में प्रांजलता, लालित्य और सुकुमारता लाने में बड़े सफल रहे। इस युग के प्रमुख किवयों में देव, मितिराम, बिहारी, भिखारीदास और पद्माकर का नाम प्रसिद्ध है। भूषण, सूदन और लाल इसी काल में वीर रस की किवता के लिए प्रसिद्ध हैं।

रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- १. इस काल के कवियों ने राजाश्रय में रहकर तत्कालीन कलाप्रेम को कविता के माध्यम से व्यक्त किया । इसलिए भावपक्ष की जगह कलापक्ष की प्रधानता रही ।
- २. इस काल में काव्यशास्त्र के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करनेवाली रचनाएँ लिखी गईं। श्रुंगार को रसराज मानकर उसका विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ। नायक-नायिका भेद, षड्ऋतु वर्णन, वारहमासा आदि का उद्दीपन-रूप में वर्णन किया गया।
- ३. इस काल में मुक्तक काव्य ही मुख्यतः रचे गए। दोहा, कवित्त तथा सर्वया छद की प्रधानता रही।
- ४. इस काल में ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा थी, जिसमें अधिकाधिक

सुकुमारता लाने का प्रयत्न किवयों ने किया । काव्यांग-विवेचन संस्कृत-ग्रंथों के आधार पर किया गया, जिसमें अनेक त्रुटियाँ परिलक्षित होती हैं ।

५. इस काल के काव्य का विषय प्रांगार-प्रधान था, किन्तु वीर रस एवं नीति-संबंधी काव्य भी रचे गए।

#### आधुनिक काल

१९वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के परिणामस्वरूप हिन्दी-साहित्य में नई चेतना आई और काव्य के वर्ण्य विषय व्यापक हुए। इस समय की कविता में स्वदेश, स्वधर्म और स्वभाषा के प्रति प्रेम की भावना को अभिव्यक्ति मिली। भारतेन्द्र इस नवीन आंदोलन के अग्रणी थे और इसीलिए इस युग को उनके नाम पर भारतेन्द्र युग कहते हैं। कविता की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही।

आधुनिक युग के द्वितीय उत्थान में ब्रजभाषा की जगह खड़ीबोली में ही किविता करने की ओर किवियों का ध्यान गया। महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्यासिह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त आदि ने खड़ीबोली में किवता की और प्राचीन कथाओं को नए रूप में लिखा। अतीत-गौरव और राष्ट्र-प्रेम इस युग के प्रधान स्वर हैं। 'भारत-भारती' इस भावना की प्रतिनिधि रचना है।

छायावाद और रहस्यवाद आधुनिक युग के तृतीय उत्थान की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। यह युग पुरातनता के प्रति विद्रोह और नवीन मान्यताओं के सजन का युग है। क्या भाव, क्या भाषा और क्या छंद-विधान, सभी में नवीनता का आगमन हुआ है। भाषा की दृष्टि से खड़ीबोली में बड़ी शक्ति आई और उसमें लाक्षणिकता, चित्रमयता तथा प्रतीकात्मकता का समावेश हुआ । भाव की दिष्ट से प्रेम, प्रकृति-सौन्दर्य, राष्ट्-प्रेम, नारी के प्रति सम्मान तथा मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ-साथ अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर भी कविताएँ हुईं। आत्मपरक अनुभृति, करुणा, वेदना, अतप्ति, पलायन आदि के स्वर भी इस समय की कविता में मुखरित हुए हैं। प्राचीन छंदों की जगह नए छंदों की भी सुष्टि हुई और अनुकांत कविताएँ भी प्रचरता से रची गई। प्रगीत मुक्तकों की रचना विशेष रूप से हुई। हिन्दी-कविता में नए अलंकारों, जैसे---मानवीकरण, विशेषण-विपर्यय आदि का भी समावेश हुआ। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी इसके प्रतिनिधि कवि हैं। छंद-बंध-हीन तथा ओजस्वी भाषा के लिए निराला और कोमलकांत पदावली के लिए पंत विशेष प्रसिद्ध हैं। 'आँस'. 'कामायनी', 'परिमल', 'अनामिका', 'पल्लब', 'गुंजन', 'यामा' और 'दीपशिखा' छायावाद की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।

छायावाद की किवता जीवन की यथार्थता और वास्तविक संघर्ष से दूर जा पड़ी थी और उसमें सूक्ष्म भावनाओं एवं काल्पनिक विचारों को ही विशेष अभि-व्यक्ति मिली थी। सामाजिक जीवन से भी उसका संबंध न था। संभवतः इसी की प्रतिक्रियास्वरूप प्रगतिवाद का प्रारंभ हुआ। किसान, मजदूर, दीन और पददलित तथा सर्वसामान्य जीवन काव्य के विषय बन गए। प्रगतिवादी किवता मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। विषय की भाँति भाषा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ और वह जनसामान्य की भाषा के निकट आ गई। पंत की 'युगवाणी' और 'ग्राम्या' इस प्रकार की प्रतिनिधि रचनाएँ हैं।

प्रगतिवाद के पश्चात् हिन्दी-किवता ने एक नई दिशा ग्रहण की, जिसे 'प्रयोगवाद' अथवा 'नई किवता' के नाम से अभिहित किया गया है। इसमें किवता के प्राचीन लक्षणों, रूपों और विधानों का सर्वथा तिरस्कार किया गया है। इस किवता में अभिव्यक्ति के लिए उन प्रतीकों, विम्बों और साधनों का प्रयोग किया जाता है जो यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इन किवताओं में वैयक्तिक अनुभूति की ही प्रधानता है। अज्ञेय, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती आदि प्रयोगनवादी किव हैं।

दिनकर, बच्चन, अंचल, नरेन्द्र शर्मा, भगवतीचरण वर्मा आधुनिक युग के ऐसे प्रसिद्ध किव हैं जिन्होंने किसी विशेष वाद का आश्रय नहीं लिया और स्वतंत्र रूप से आधुनिक जीवन की समस्याओं एवं भावनाओं पर कविता की। इन किवयों ने बहुत सुंदर सरस प्रगीत मुक्तकों की सृष्टि की है। राष्ट्रीय भावनाओं को सशक्त रूप से व्यक्त करनेवाले किवयों में दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी का विशेष महत्त्व है।

संक्षेप में हिन्दी-कविता का एक सहस्र वर्ष का इतिहास विषय, भाषा, शैली एवं विधाओं (प्रबंधकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक गीत, प्रगीत, अनुकांत) से सुसंपन्न है और आज भी हिन्दी कविता सामाजिक चेतना के साथ-साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है।

आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं शैलीगत विशेषताएँ संक्षेप में निम्न-लिखित हैं:

१. भारतेन्दु युग—रीतिकालीन काव्य का आदर्श एकनिष्ठ सत्ता की ओर अभिमुख था तो इस युग का आदर्श लोकनिष्ठ सत्ता की ओर उन्मुख हुआ। जीवन और साहित्य का जो संबंध रीतिकाल में शिथिल पड़ गया था, वह आधुनिक युग में फिर से घनिष्ठ होने लगा। देशोद्धार, राष्ट्रप्रेम, अतीत-गौरव आदि विषयों की ओर ध्यान जाने से जनता में छाई हुई हीनता की भावना दूर होने लगी और अपनी राष्ट्रीयता का कवियों की वाणी में उद्घोष दृष्टिगत हुआ।

२. द्विवेदी युग- भारतेन्द्र युग के बाद द्विवेदी युग में खड़ीबोली को किवता की भाषा के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई और किवता में कल्पना और सांकेतिकता का लोप हुआ। इतिवृत्तात्मकता बढ़ने लगी। संस्कृत के छंदों का हिन्दी में डटकर प्रयोग होने लगा। तत्सम पदावली का प्राचुर्य लक्षित हुआ। शनैःशनैः खड़ीबोली में मार्दव और सौकुमार्य आया, फलतः लक्षणामूलक प्रतीकात्मक शैली का काव्य भी खड़ीबोली में लिखा जाने लगा। विषय की दृष्टि से इस काल की किवता सामाजिक या पौराणिक ही है।

3. छायाबाद युग में काव्य में नूतन प्रवृत्ति और काव्यक्षैली का प्रादुर्भाव हुआ। मुक्तक गीतात्मक शैली के काव्य की इस युग में प्रधानता हुई। अंतर्वृत्तियों का निरूपण तथा सांकेतिक शैली में मनोवैज्ञानिक विषयों का वर्णन इस युग में विशेष रूप से प्रारंभ हुआ। स्वच्छंदतावाद और अभिव्यंजनावाद के आश्रय में शब्दों और छदों में नूतन प्रयोग प्रारंभ हुए। रुढ़िग्रस्त काव्य-विषय और उपमानों का त्याग कर दिया गया।

छायांवादी कविता में नूतन प्रतीकों की प्रधानता है। पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी के काव्य में प्रतीकों की नूतनता उल्लेख्य है। भाषा का लाक्षणिक प्रयोग भी वर्तमान काव्य की प्रमुख विशेषता है। रहस्यवादी कविता में अप्रस्तुत योजना भी नई है। प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण का उन्मेष हुआ। सौन्दर्य, प्रेम और श्रुंगार इस कविता की विशेषताएँ हैं।

- ४. प्रगतिवाद प्रगतिवादी किवता में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर प्रधान है। इस किवता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। किसान, मजदूर और शोषित वर्ग का पक्ष लेकर बौद्धिक धरातल पर किवता में भाव-योजना की जाती है। प्रगतिवाद का शुद्ध सात्विक रूप पंत जी की 'युगवाणी', 'ग्राम्या' आदि रचनाओं में उपलब्ध होता है।
- ५. प्रयोगवाव प्रयोग के नाम पर भाव, विचार, प्रिक्तिया, छंद, प्रतीक, अलंकार सब में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पाँचवें दशक में देखी गई। यही प्रवृत्ति आजकल नई कविता के नाम से व्यवहृत होती है। इस कविता में बोद्धिक चिन्तन की प्रधानता है। छंद और अप्रस्तुत योजना सर्वथा नृतन रहती है।

#### काव्यास्वादन और समालोचना

कविता का लक्ष्य उसके सौन्दर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति है। इस आनंद की अभिव्यक्ति तथा कविता के गुण-दोषों का विवेचन और मूल्यांकत ही समालोचना है। दूसरे शब्दों में समालोचना द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि किय द्वारा चित्रित प्राकृतिक दृश्यों एवं मानवीय भावों—सुख-दुःख, हर्ष-विषाद आदि—का चित्रण कहाँ तक उपयुक्त, सजीव एवं ममंस्पशीं हुआ है। किव के भाव, अनुभूति और विचार क्या हैं और उनमें कहाँ तक उदात्तता, गहनता, व्यापकता, यथार्थता और कल्पना की सजीवता है, इसे समझने में भी समालोचना सहायक होती है। किव किसी विषय का केवल तथ्यात्मक विवरण नहीं प्रस्तुत करता, बिक उसे अपनी कल्पना द्वारा एक नया रूप और रंग देकर इस रूप में प्रस्तुत करता है जिससे वह भावुकों के लिए आह्लादकारी बन सके। इस कल्पना-तत्त्व का विश्लेषण भी आस्वादन के लिए आह्लादकारी बन सके।

कविता के रसास्वादन के लिए केवल भावपक्ष अथवा वर्ण्य विषय के ही सौन्दर्य का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके शैलीपक्ष को भी जानने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से किव की भाषा की प्रांजलता, लाक्षणिकता, सामासिक शिवत, अर्थ-गौरव, अलंकार, छंद, गित, यित और संगीत-तत्त्व को समझने की आवश्यकता पड़ती है। समालोचना इन तत्त्वों को स्पष्ट एवं सुबोधगम्य बनाने में सहायक होती है।

सामान्य रूप से तो कविता की व्याख्या करना और उस पर अपने विचार प्रकट करना भी समालोचना ही है, किन्तु इस स्तर पर शास्त्रीय पद्धति से समालोचना करने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों में उत्पन्न होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें समीक्षाशास्त्र की सामान्य बातें जान लेनी चाहिएँ—

- (१) कविता की समालोचना और उसके आस्वादन के लिए सर्वप्रथम उसके प्रतिपाद्य विषय को हृदयंगम करना आवश्यक है। यह प्रतिपाद्य अथवा वर्ण्य विषय किसी भी भाव, विचार, अनुभूति, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा जीवन एवं जगत की समस्याओं के संबंध में हो सकता है।
- (२) कवि के विचार एवं दृष्टिकोण तथा उन्हें प्रभावित करनेवाली तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों, साहित्यिक परंपराओं का अध्ययन भी आवश्यक है। कवि की विचारधारा इसी पृष्ठभूमि पर बनती है, अतः उसकी कृतियों का अध्ययन और मूल्यांकन इसी के आलोक में होना चाहिए।
- (३) किवता के आस्वादन और उचित समालोचना के लिए यह आवश्यक है कि आलोचक के हृदय में किव के साथ सहानुभूति हो अर्थात् उसके विचारों तथा

उसके युग की मान्यताओं को समझना चाहिए। अपने युग की तथा अपनी मान्यताओं एवं पूर्वाग्रहों के ही संदर्भ में किन की कृतियों की समीक्षा उचित नहीं होगी। तुलसी के आदशों के आधार पर 'साकेत' का और 'साकेत' के आदशों के आधार पर 'रामचरितमानस' का मूल्यांकन उचित नहीं कहा जा सकता।

- (४) किव की किसी एक किवता के आस्वादन के लिए उसके पूरे ग्रंथ का अनुशीलन सहायक होता है। इसी प्रकार किव के किसी ग्रंथ के आस्वादन के लिए उसकी अन्य कृतियों का भी अध्ययन समयानुक्रम एवं तुलनात्मक विधि से उपयोगी होता है। यदि हम उस किव की समग्र रूप में आलोचना करना चाहते हैं तो उसके पूर्ववर्ती एवं समकालीन किवयों का भी अध्ययन आवश्यक होगा। अर्थात् जितनी ही अधिक विस्तृत एवं व्यापक पृष्ठभूमि में हम किसी रचना का अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम उसका आस्वादन कर सकेंगे और उसकी समालोचना अधिक उपयुक्त हो सकेगी।
- (५) किवता के आस्वादन के लिए उसके वर्ण्य विषय अर्थात् भाव एवं विचार पक्ष का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है बिल्क उसकी अभिन्यंजना अर्थात् शैलीपक्ष से भी अभिज्ञ होना आवश्यक है। रस, अलंकार, छंद, गुण, वर्ण-विन्यास आदि साहित्यिक सौन्दर्य-तत्त्वों के अनुशीलन के बिना किसी किवता का आस्वादन नहीं किया जा सकता। किव की शब्द-योजना, कल्पना, चित्रमयता एवं रूप-विधान से भी परिचित होना आवश्यक है।
- (६) साहित्यिक समालोचना स्वयं एक सृजनात्मक किया है और अन्य सृजनात्मक कियाओं की भाँति इसे सीखने के लिए भी अच्छे नमूनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः अच्छी समालोचनाओं का अध्ययन करना चाहिए। वे कविता के रसास्वादन में भी सहायक होती हैं।

#### काव्य के रूप

हिन्दी-कविता का विकास मुख्यतः दो रूपों में मिलता है:

- (क) प्रबंध, (ख) मुक्तक। प्रबंध के अंतर्गत तीन रूप मिलते हैं—
- (क) महाकाव्य, (ख) खंडकाव्य, और (ग) आख्यानक गीतियाँ। मुक्तक रचनाओं के भी दो रूप मिलते हैं—
- (१) पाठ्य मुक्तक और (२) गेय मुक्तक । संक्षेप में इनके लक्षण निम्नलिखित हैं:

महाकाव्य-महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप में चित्रण होता है । उसमें प्राय:

जातीय जीवन को उसकी अनेकानेक विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। इसकी कथा इतिहास-सिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त एवं महत्विरितवाला होता है और इसमें महत्-कार्यों का वर्णन किया जाता है। महाकाब्य में कथा की धारावाहिकता तो रहती है, पर वह नायक के जीवन की दैनंदिनी नहीं है। हृदय को रमानेवाले मार्मिक स्थलों का ही उसमें वर्णन होता है (जैसे—'रामचरितमानस' में सीता-स्वयंवर, रामवनगमन, चित्रकूट सभा, सीताहरण, लक्ष्मणशक्ति आदि) पर इनके विकास में मुसंबद्धता और एकसूत्रता बनी रहती है। आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में श्रुंगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी रूप में रहता है। प्रकृति-वर्णन के रूप में नगर, समुद्र, पर्वत, संध्या, प्रातःकाल, संग्राम, यात्रा एवं ऋतुओं का वर्णन आवश्यक है।

आधुनिक युग में महाकाव्य की उपर्युक्त मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है। इतिहास-सिद्ध कथा की जगह मानव-जीवन-संबंधी कोई भी समस्या या घटना कथावस्तु बन सकती है। इसी प्रकार चरित्र की दृष्टि से कोई भी सामान्य जन, किसान, श्रमिक, महाकाव्य का नायक हो सकता है। शैली संबंधी रूढ़ियों का भी परित्याग कर दिया गया है, पर उसका गरिमामयी होना आवश्यक है। जीवन के आदशों की स्थापना के स्थान पर अब यथार्थ जीवन की अभिव्यक्ति और बाह्य एवं अंतर्द्वन्द्वों के चित्रण पर बल दिया जाने लगा है। 'पदमावत', 'रामचरितमानस', 'साकेत' और 'कामायनी' हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं।

संडकाव्य—इसमें जीवन के एक पक्ष अथवा एक रूप का ही वर्णन किया जाता है, पर यह पक्ष अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है और मानव-जीवन के एक ही अंग पर प्रकाश डाला जाता है। पूरी रचना में प्रायः एक ही छंद प्रयुक्त होता है। 'पंचवटी', 'जयद्रथ-वच', 'नहुष', 'सुदामा-चरित', 'स्वप्न', 'मिलन', 'पिक' आदि खंडकाव्य के उदाहरण हैं।

शास्यानक गीतियाँ—काव्यरूप की दृष्टि से आख्यानक गीतियाँ महाकाव्य एवं खंडकाव्य से सर्वथा भिन्न हैं। उन्हें पद्यबद्ध कहानी ही समझना चाहिए। उनमें युद्ध, शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम, कष्णा आदि मावों के प्रेरक एवं उद्बोधक घटना-चित्रों का विकास होता है। इनकी शैली भी सरल और स्पष्ट होती है। वर्णन-प्रवाह स्वच्छंद होता है। विस्तृत वर्णन-स्थल कम होते हैं। इनमें गीतिमत्ता

और नाटकीय तत्त्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 'झांसी की रानी', 'रंग में भंग', 'विकट भट' आदि इसके उदाहरण हैं।

मुक्तक काक्य—प्रबंध काव्य में जहाँ जीवन की अनेकरूपता अभिव्यक्त होती है और खंडकाव्य में जीवन के विविध रूपों में से किसी एक रूप या अंश का वर्णन रहता है, वहाँ मुक्तक काव्य में किसी एक अनुभूति, भाव, या कल्पना का चित्रण किया जाता है। इसमें प्रबंध काव्य का-सा तारतम्य नहीं रहता, बल्कि इसका प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र रूप से रसोद्रेक करने में समर्थ होता है। मक्तक काव्य के दो भेद निम्नलिखित हैं:

- (१) पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता रहती है। भाव की अपेक्षा इसमें प्रायः विचार, लोकव्यवहार अथवा नैतिक भावनाओं का प्रतिपादन होता है। 'विहारी-सतसई', देव और मितराम की रचनाएँ पाठ्य मुक्तकों के सुंदर उदाहरण हैं। कबीर, तुलसी, रहीम के नीति तथा भिक्त-विषयक दोहे और सबैये भी इसके अंतर्गत आते हैं।
- (२) गेय मुक्तक प्रगीत काव्य कहलाते हैं। अंग्रेजी के लिरिक का इसे समानार्थी माना जाता है। इस प्रकार के मुक्तकों में किव का निजत्व एवं आत्म-परकता रहती है। भावनाओं की प्रधानता होती है और इसी कारण इनमें रागा-स्मकता आ जाती है। ये स्वर, लय और ताल में बँधे हुए होते हैं और गेय होते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी और बच्चन के गीत प्रगीत मुक्तक के अंतर्गत गृहीत किए जाते हैं।

# शिच्हण की दृष्टि से प्रस्तावित क्रम

काव्य-संकलन के इस भाग में भी किवयों के कालकम से किवताएँ संकलित की गई हैं। १० वीं-११ वीं कक्षा के विद्यार्थियों के भाषा-ज्ञान, विषय-बोध और मानसिक-विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित किव-कम प्रस्तावित किया जा रहा है। अध्यापक अपने प्रदेशों के विद्यार्थियों के भाषा-ज्ञान और मानसिक-विकास के आधार पर इसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं।

#### प्रस्तावित ऋमः

- े १ अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔध'
  - २. सियारामशरण गुप्त
  - ३. सुमित्रानंदन पंत
  - ४. महादेवी वर्मा
  - ५. माखनलाल चतुर्वेदी
  - ६: जयशंकर प्रसाद
  - .७. सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'
  - 🖊 भारतेन्द्र हरिश्चंद्र 🧸
    - ९. जगन्नाथदास 'रत्नाकर'
  - 🐅 बिहारीलाल
  - *१*.२. सूरदास
  - **३**२. मीराबाई
  - १३. भूषण
  - १४ नेशवदास
  - ृश्य. जायसी /\

# सूरदास

पविद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट, बल्लभगढ़ से लगभग दो मील दूर 'सीही' नामक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सन् १४७८ ई० के आसपास इनका जन्म हुआ तथा सन् १५८३ ई० के लगभग स्वर्गवास हुआ। किशोरावस्था में ही ये विरक्त होकर मथुरा चले गए और बाद में आगरा-मथुरा के बीच गऊघाट पर साधू के रूप में रहने लगे। यहीं महाप्रभु बल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई। इन्होंने अपना एक पद गाकर महाप्रभु को सुनाया, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। उन्हीं की आज्ञा से सूरदास ने 'श्रीमद्भागवत' के आधार पर कृष्ण-लीला का विस्तारपूर्वक पद-शैली में गान किया।

सूरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि ये जन्मांध थे। परंतु इनके काव्य के वर्ण्य-विषयों को देखते हुए इस बात पर विश्वास नहीं होता। इन्होंने अपनी कविता में विविध रंगों, बालकों की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा प्राकृतिक दृश्यों का जैसा सजीव और यथार्थ चित्रण किया है, वह वस्तुओं को बिना देखे संभव नहीं।

महाकि सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के मनोहारी रूपों का वर्णन करने में सूर की कला निखर उठी है। बाल-लीला-वर्णन में जैसी तन्मयता इनकी वाणी में मिलती है वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। इनके काव्य में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है फिर भी वात्सल्य और श्रुंगार की प्रधानता है। इन दो रसों के चित्रण में तो सूरदास अद्वितीय हैं। इनकी कविता ब्रजभाषा में है जो साहित्यिक होते हुए भी बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है।

सूरदास के रचे पाँच ग्रंथ कहे जाते हैं—(१) सूरसागर, (२) सूर सारावली, (३) साहित्य-लहरी, (४) नल-दमयंती, (५) ब्याहली। इनमें से अंतिम दो पुस्तकें अप्राप्य हैं और उनका सूर-कृत होना भी अधिकांश विद्वानों को मान्य नहीं है। 'सूरसागर' इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है और यही सूर की अमर कीर्ति का आधार है। इसके विषय में प्रसिद्ध है कि इसमें सवा लाख पद हैं, किन्तु अभी तक उसके लगभग पाँच हजार पद ही प्राप्त हो सके हैं।

प्रस्तुत पद विनय, बाल-लीला तथा भ्रमरगीत से संबंधित हैं और इनका संकलन 'सूरसागर' से किया गया है।



सूरदास

### विनय

मेरी मन अनत कहाँ सुख पावै।
जैसैं उड़ि जहाज की पच्छी, फिरि जहाज पर आवै।।
कमल-नैन कौं छाँड़ि महातम, और देव कौं ध्यावै।
परम गंग कौं छाँड़ि पियासी, दुरमित कूप खनावै।।
जिहि मधुकर अंबुज-रस चाल्यी, क्यों करील-फल भावे।
सूरदास-प्रभु कामधेनु तिज, छेरी कौन दुहावै।।१।।

#### बाल-वर्णन

सोभित कर नवनीत लिए।

घुटुरुनि जुळूत रेनु-तन-मंडित, मुख दिंघ लेप किए।।

चारु कुपोल, लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिए।
लट-लटकिन मन मत्त मधुप-गन, मादक मधुहि पिए।।
कठुला-कंठ, वज्र केहरि-नख, राजत रुचिर हिए।
धन्य सूर एको पल इहि सुख, का सत कल्प जिए।।२॥

किलकत कान्ह घुटुरुविन आवत ।

मिनमय कनक नंद कें आँगन, बिम्ब पकरिबें घावत ।।

कबहुँ निरिख हिर आपु छाँह कौं, कर सौं पकरन चाहत ।

किलिक हँसत राजत है दितयाँ, पुनि-पुनि तिहिं अवगाहत ।।

कनक-भूमि पर कर-पग-छाया, यह उपमा इक राजित ।

प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमिन बसुधा, कमल बैठकी साजित ।।

बाल-दसा-सुख निरिख जसोदा, पुनि-पुनि नंद बुलावित ।

अँचरा तर लैं ढाँकि, सूर के प्रभु कौं दूध पियावित ।।३।।

### मुरली-माधुरी

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई । मोहे सुर-नर-नाग निरंतर, ब्रज-बनिता मिलि धाई ॥ जमुना-नीर-प्रवाह थिकत भयौ, पवन रह्यौ मुरझाई । बिग-मृग-मीन अधीन भए सब, अपनी गित बिसराई ॥ द्रुम, बेली अनुराग-पुलक तनु, ससिथक्यौ निसि न घटाई । सूर स्याम बृंदावन बिहरत, चलहु सखी सुधि पाई ॥४॥

#### भ्रमरगीत

हमारे हिर हारिल की लकरी।

/मन वच कम नँदनंदन सों, उर यह दृढ़ करि पकरी।।

जागत, सोवत, सपने, सौंतुख कान्ह कान्ह जकरी।

सुनतिह जोग लगत ऐसो अलि, ज्यों करुई ककरी।।

सोई ब्याधि हमें लै आए, देखी सुनी न करी।

यह तौ 'सूर' तिन्हें लै दीजे, जिनके मन चकरी।।।।।

बिनु गोपाल बैरिन भईं कुंजैं।
तब ये लता लगित अति सीतल, अब भईं विषम ज्वाल की पुंजैं।।
बृथा बहित जमुना, खग बोलत, बृथा कमल फूलैं अलि गुंजैं।
पवन, पानि, घनसार, सजीविन, दिधसुत किरन भानु भईं मुंजैं।।
ये ऊधो कहियो माधव सों, बिरह करद कर मारत लुंजैं।
'सूरदास' प्रभु को मग जोवत, अँखियाँ भईं बरन ज्यों गुंजैं।।६।।

दूर करहु बीना कर धरिबो ।

मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद को ढरिबो ।।
बीती जाहि पै सोईं जानै, कठिन है प्रेमपास को परिबो ।
जब तें बिछुरे कमलनयन सिक, रहत न नयन नीर को गरिबो ।।
सीतल चंद अगिनि सम लागत, किहुए धरो कौन बिधि धरिबो ।
'सूरदास' प्रभु तुम्हरे दरस बिनु, सब झूठो जतननि को करिबो ॥७॥

अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । देख्यो चाहति कमलनैन कौं, निसि-दिन रहति उदासी ।। आए ऊघो फिरि गए आँगन, डारि गए गर फाँसी।
केसरि तिलक मोतिनि की माला, बृंदावन के बासी।।
काहू के मन की कोउ जानत, लोगनि के मन हाँसी।
र्सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस कौं, करवत लैहौं कासी॥८॥

उँघो मन नाहीं दस बीस।
एक हतो सो गयो स्थाम सँग, को आराधे ईस?
भईं अति सिथिल सबैं माधव बिनु, यथा देह बिनु सीस।
स्वासा अटिक रहे आसा लिंग, जीविह कोटि बरीस।।
तुम तौ सखा स्थामसुंदर के, सकल जोग के ईस।
'सूरदास' रिसक की बितयाँ, पुरवौ मन जगदीस।।।।।

ऊघो मोहिं ब्रज बिसरत नाहीं।
हंस-सुता की सुंदरि कगरी, अरु कुंजिन की छाँहीं।।
वै सुरभी वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाहीं।
ग्वाल-बाल सब करत कोलाहल, नाचत गिह गिह बाहीं।।
यह मथुरा कंचन की नगरी, मिन-मुकताहल जाहीं।
जबहिं सुरित आवत वा सुख की, जिय उमगत तनु नाहीं।।
अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदानंद निवाहीं।
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि-कहि पिछताहीं।।१०।।

('सूरसागर' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- 'सोभित कर नवनीत लिए' पद के अनुसार श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन कीजिए।
- २. मणिजटित आँगन में घुटनों के बल चलते समय कृष्ण की शोभा का वर्णन कीजिए और कवि द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेक्षा को स्पष्ट कीजिए।
- ३. भ्रमरगीत की क्या कथा है और उसका यह नाम क्यों पड़ा ?
  - ४. उद्धव-गोपी-संवाद को अपने शब्दों में लिखिए।
- प्. 'सूरदास ने वात्सल्य रस का अत्यंत सजीव वर्णन किया है।' उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
  - ६. निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए:
    - (क) हमारे हरि हारिल की लकरी।
    - (ख) सुरवास प्रभु तुम्हरे दरस कौं, करवत लैहौं कासी ।
    - (ग) मोहे मृग नाहीं रथ हाँक्यो, नाहिन होत चंद को ढिरबी।

# मीराबाई

मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के निकट चोकड़ी ग्राम में सन् १४९८ ई० के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नसिंह था। प्रसिद्ध है कि उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ और कुछ वर्ष बाद ही इनके पित की मृत्यु हो गई। मीरा की मृत्यु सन् १५४६ ई० के आसपास मानी जाती है।

मीरा वाल्यकाल से ही कृष्णभिक्त में लीन रहती थीं और इनका अधिकांश समय साधुओं के सत्संग में व्यतीत होता था। ये मंदिरों में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और गाती थीं, इसलिए परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। कहा जाता है कि इनके देवर ने इन्हें विष दिलवाया, किन्तु भगवत्कृपा से इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के कुछ पदों में रैदास को गुरु-रूप में स्मरण किया गया है। तुलसीदास के साथ भी इनके पत्र-व्यवहार का उल्लेख मिलता है।

गोपियों के समान ही मीरा ने कृष्ण को अपना पित मानकर माधूर्य भाव से उपासना की है। इनके जीवन का आदर्श केवल कृष्णभिक्त में लीन रहना ही था। मीरा के पदों में अपूर्व तल्लीनता और आत्म-समर्पण का भाव है। इनके पदों का प्रभाव हिन्दी-क्षेत्र के बाहर भी लक्षित होता है और वे गुजराती की कवियत्री भी मानी जाती हैं।

मीरा की काव्य-भाषा एक-सी नहीं है । कुछ पदों में शुद्ध साहित्यिक बर्जभाषा है और कुछ में राजस्थानी का मिश्रण है। कहीं कहीं गुजराती, पूर्वी हिन्दी तथा पंजाबी के प्रयोग भी मिलते हैं। सहजता और सरलता इनके काव्य के विशेष गुण हैं। अपने तीव्र मनोभावों को इन्होंने सीधे-सादे शब्दों में प्रकट किया है।

इनकी निम्निलिखित चार पुस्तकें बताई जाती हैं जो 'मीरा की पदावली' के नाम से प्रकाशित हैं—'नरसीजी का मायरा', 'गीतगीविन्द टीका', 'राग गीविन्द', 'राग सोरठ के पद'।



मीरावाई

### मन रे परिस हरि के चरण।

सुभग सीतल कँवल-कोमल, त्रिबिध ज्वाला-हरण।।
जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र-पदवी-धरण।
जिण चरण घ्रुव अटल कीने, राखि अपनी शरण।।
जिण चरण ब्रह्मांड भेंट्यो, नखसिखाँ सिरीधरण।
जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी गौतम-धरण।।
जिण चरण कालिनाग नाथ्यो, गोप-लीला-करण।
जिण चरण गोबरधन धार्यो, इंद्र को ग्रब-हरण।।
दासि 'मीरा' लाल गिरिधर, अगम तारण-तरण।।१।।

#### बसौ मोरे नैनन में नँदलाल।

मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अहन तिलक दिए भाल।।
मोहनी मूरित साँवरी सूरित, नैना बने बिसाल।
अधर-सुधा-रस मुरली राजत, उर बैजंती माल।।
छुद्र घंटिका कटि-तट सोभित, नूपुर सबद रसाल।
'मीरा' प्रभु संतन सुखदाई, भगतबछल गोपाल।।२।।

मीरा मगन भई हरि के गुण गाय।
सांप पेटारा राणा भेज्या, मीरा हाथ दियो जाय।।
न्हाय धोय जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाय।
जहर का प्याला राणा भेज्या, इम्रत दीन्ह बनाय।।
न्हाय धोय जब पीवण लागी, हो गई अमर अँचाय।
सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुलाय।।
साँझ भई मीरा सोवण लागी, मानों फूल विछाय।
'मीरा' के प्रभु सदा सहाई, राखे विघन हटाय।।

भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिघर पै बलि जाय ॥३॥

į,

हरी तुम हरौ जन की भीर।
द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बाढ्यो चीर।।
भगत कारण रूप नरहरि घर्यो नाहिन धीर।
बूड़तो गजराज राख्यो, कियौ बाहर नीर।।
दासि 'मीरा' लाल गिरिधर, चरण-कॅबल पै सीर।।४।।

घड़ी एक नींह आवड़े, तुम दरसण बिन मोय।
तुम हो मेरे प्राणजी, कैसें जीवण होय।।
धान न भावै, नींद न आवै, बिरह सतावै मोय।
धायल सी धूमत फिल्टँ रे, मेरो दरद न जाणे कोय।।
दिवस तो खाय गमाइयो रे, रैण गमाई सोय।
प्राण गमायो झूरताँ रे, नैण गमायो रोय।।
जो में ऐसा जाणती रे, प्रीत कियाँ दुख होय।
नगर ढँढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय।।
पंथ निहाल्टँ डगर बुहाल्टँ, ऊभी मारग जोय।
'मीरा' के प्रभु कब रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय।।५॥

भज मन चरण-कँवल अविनासी।

जेताइ दीसे घरण-गगन-बिच, तेताइ सब उठि जासी।।
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिए करवत कासी।
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी।।
यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड़याँ उठ जासी।
कहा भयो है भगवा पहर्याँ, घर तज भए सन्यासी।।
जोगी होय जुगति निहं जाणी, उलटि जनम फिर जासी।
अरज करूँ अबला कर जोरें, स्याम तुम्हारी दासी।।
'मीरा' के प्रभु गिरिधर नागर, काटो जम की फाँसी।।६॥
('मीरां-माधुरी' से)

#### प्रश्न और अभ्यास

- रै. तीर्थ-त्रत तथा काशी-करवत को कवियत्री ने व्यर्थ क्यों बताया है ?
- कृष्ण के किस रूप को मीरा अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं ? उसका संक्षेप
   में वर्णन कीजिए।
- ३. संसार को मीरा ने 'चहर की बाजी' क्यों कहा है ? इसके द्वारा वे जीवन का क्या आदर्श रखना चाहती हैं ?
- अ: तीसरे पद में मीरा ने अपने जीवन की किन घटनाओं का वर्णन किया है ?
- ५. अहल्या, बलि, द्रौपदी और गजराज की अंतः कथाएँ अपने शब्दों में लिखिए।
- ६. भावार्थ लिखिए:
  - (क) काटो जम की फाँसी।
  - (ख) त्रिबिध ज्वाला-हरण ।
- ७. इन शब्दों के खड़ीबोली रूप लिखिए: पड़याँ, ग्रब, जेताइ, नैनन में ।

# जायसी

मिलक मुहम्मद जायसी का जन्म सन् १५०० ई० के लगभग माना जाता है। जायसी ने अपने 'आखिरो कलाम' में पुस्तक का रचनाकाल दिया है; उसी के आधार पर यह समय निर्धारित किया गया है। ये उत्तरप्रदेश के जायस नामक कस्बे के निवासी थे। जायसी का बाह्य व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं था। पिता की मृत्यु बचपन में ही हो जाने के कारण इनका लालन-पालन निन्हाल में हुआ था। बड़े होने पर ये अपने जन्म-स्थान लौट आए और वहीं सन् १५५८ ई० में इनकी मृत्यु हुई।

जायसी प्रेमाख्यानक परंपरा के किवयों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनकी अमर कृति 'पदमावत' एक आध्यात्मिक प्रेम-गाया है जो फ़ारसी की मसनवी शैली में लिखी गई है। 'पदमावत' की कथावस्तु के लिए जायसी ने प्रेममार्गी सूफ़ी किवयों की भाँति कोरी कल्पना से काम न लेकर रत्नसेन और पद्मावती की प्रसिद्ध हिन्दू लोककथा को आधार बनाया है। जायसी की भाषा बोल-चाल की अवधी का ठेठ रूप है, किन्तु इनकी शैली प्रौढ़ और गंभीर है। जायसी ने अपने काव्य में कई प्रकार के आदर्श प्रस्तुत किए हैं। रत्नसेन सच्चे प्रेम का आदर्श है, गोरा-बादल वीरता के आदर्श हैं, नागमती पतिपरायणा पत्नी का आदर्श हैं। तुलसीदास के समान किसी एक सर्वांगपूर्ण आदर्श पात्र की प्रतिच्ठा जायसी ने 'पदमावत' में नहीं की है।

जायसी ने दोहा-चौपाई शैली में अपने काव्य की रचना की है। इसी शैली का प्रयोग तुलसीदास ने 'रामचिरतमानस' में भी किया है। सूफी संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण जायसी ने अपने काव्य में ईश्वरोन्मुख प्रेम का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। उस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट है, किन्तु लोकरक्षा और लोकरंजन के प्रतिष्ठित आदशों के प्रति भी इनका पूरा रक्षान है।

इनके लिखे हुए बारह ग्रंथ बताएँ जाते हैं, किन्तु अभी तक केवल चार ही उपलब्ध हुए हैं: 'पदमावत', 'अखरावट', 'आखिरी कलाम' और 'चित्ररेखा।'



जायसी

## मानसरोदक खंड

(जायसी ने 'पदमावत' में सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती तथा चित्तोंड़ के राजकुमार रत्नसेन के प्रेम और विवाह का वर्णन किया है। पद्मावती अपने रूप और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार पूर्णिमा के दिन वह अपनी सिख्यों के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर गई। इस अवतरण में उसी प्रसंग का वर्णन है। किव ने सिख्यों के वार्तालाप तथा एक सखी के हार खोने और मिलने का अत्यंत सरस वर्णन किया है। वास्तव में पद्मावती के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा से मानसरोवर ने ही वह हार छिपा लिया था। अतः पद्मावती के प्रवेश करते ही वह हार तुरंत जल के ऊपर आ गया।)

एक दिवस पून्यौ तिथि आई । मानसरोदक चली नहाई ।।
पदमावित सब सखी बुलाई । जनु फुलवारि सबै चिल आई ॥
खेलत मानसरोवर गई । जाइ पाल पर ठाढ़ी भई ॥
देखि सरोवर हँसै कुलेली । पदमावित सौं कहींह सहेली ॥
ए रानी ! मन देखु बिचारी । एहि नैहर रहना दिन चारी ॥
जौ लिग अहै पिता कर राजू । खेलि लेहु जो खेलहु आजू ॥
पुनि सासुर हम, गवनब काली । कित हम, कित यह सरवर-पाली ॥
कित आवन पुनि अपने हाथा । कित मिलिके खेलब एक साथा ॥
सासु ननद बोलिन्ह जिउ लेहीं । दारुन ससुर न निसरै देहीं ॥

पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करै दहुँ काह । ४दहुँ सुख राखै की दुख, दहुँ कस जनम निबाह ।।१।।

अपेत सरवर तीर पदिमनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥
सिस-मुख,अंग मलयगिरि बासा । नागिन झाँपि लीन्ह चहुँ पासा ॥
ओनई घटा परी जग छाहाँ । सिस के सरन लीन्ह जनुराहाँ ॥
छिपि गै दिनींह भानु कै दसा । लेइ निसि नखत चाँद परगसा ॥
भूलि चकोर दीठि मुख लावा । मेघघटा महँ चंद देखावा ॥

्रतरवर रूप विमोहा, हिये हिलोरिह ले**इ।** पाँव **छुवै** पावौँ एहि मिस लहरिह दे**इ।**।२।! लागीं केलि करै मझ नीरा । हंस लबाइ बैठ ओहि तीरा ॥
पदमावित कौतुक कहँ राखी । तुम सिस होहु तराइन्ह साखी ॥
बाद मेलि कै खेल पसारा । हार देइ जो खेलत हारा ॥
सँवरिहि साँवरि, गोरिहि गोरी। आपिन आपिन लीन्ह सो जोरी ॥
बूझ खेल खेलहु एक साथा । हार न होइ पराए हाथा ॥
आजुहि खेल, बहुरि कित होई । खेल गए कित खेलै कोई?
धिन सो खेल खेल सह पेमा । रउताई औ कुसल खेमा?

मुहमद बाजी पेम कैं, ज्यों भावै त्यों खेल। तिल फूलहि के संग ज्यों, होइ फुलायल तेल।।३।।

रसिखी एक तेइ खेल न जाना । भै अचेत मिन-हार गँवाना ॥
कँवल डार गिह भै बेकरारा । कासौं पुकारौं आपन हारा ॥
कित खेलै आइउँ एहि साथा । हार गँवाइ चिलउँ लेइ हाथा ॥
घर पैठत पूँछब यह हारू । कौन उत्तर पाउब पैसारू ॥
नैन सीप आँसू तस भरे । जानौ मोति गिर्राहं सब ढुरे ॥
सिखन कहा बौरी कोकिला । कौन पानि जेहि पौन न मिला ?॥
हार गँवाइ सो ऐसे रोवा । हिर हेराइ लेइ जौं खोवा ॥

लागीं सब मिलि हेरै, बूड़ि बूड़ि एक साथ। कोइ उठी मोती लेइ, काहू घोंचा हाथ।।४॥

कहा मानसर चाह सो पाई । पारस रूप इहाँ लगि आई ।।
भा निरमल तिन्ह पाँयन्ह परसे । पावा रूप रूप के दरसे ।।
मलय समीर बास तन आई । भा सीतल, गै तपिन बुझाई ।।
न जनौं कौन पौन लेइ आवा । पुन्य-दसा भै पाप गँवावा ।।
ततखन हार बेगि उतिराना । पावा सिखन्ह चंद बिहँसाना ।।
बिग्सा कुमुद देखि सिस रेखा । भै तहँ ओप जहाँ जोइ देखा ।।
पावा रूप रूप जस चहा । सिस-मुख जनु दरपन होइ रहा ॥।

्रीन्यन जो देखा कँवल भा, निरमल नीर सरीर। हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नग हीरू ॥५॥

('जायसी-ग्रंथावली' से)

### काव्य-संकलन

# प्रश्त और अभ्यास

```
१: 'पदमावत' का कथानक किस लोककथा पर आश्रित है ? संक्षेप में लिखिए ।
२. पद्मावती के रूप-वर्णन का सांकेतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए ।
३. पाठ के आधार पर नीचे लिखे उपमानों के उपमेय दीजिए :
सिंत, मेथ्रघटा, तराइन्ह, सीप, कुर्मुद, मोती । कि
४. निम्नलिखित के भाव स्पष्टे कीजिए:
(क) सरवर रूप विमोहा · · · · · मिस लहरहि वेइ ।
    (ख) नयन जो देखा ' ' ' नग हीर।
    (ग) धनि सो खेल खेल ' ' ' मूसल खेमा ?
५. निम्नलिबित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए:
 पूर्त्यो, राहाँ, नखत, खेमा, ततखन भट्यूए
```

# केशवदास

केशवदास मध्यप्रदेश के ओरछा (टीकमगढ़) नामक स्थान के एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। सन् १५५५ ई० में इनका जन्म हुआ तथा सन् १६१७ ई० में मृत्यु हुई। इनके कुल में संस्कृत-विद्वानों की परंपरा थी। केशवदास संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, फिर भी इन्होंने हिन्दी में ही कविता करना उचित समझा।

केशवदास का ओरछा-नरेश महाराज रामिसह के अनुज इंद्रजीतिसह की सभा में बड़ा सम्मान था। वे इन्हें गुरुवत् मानते थे। गुरु-दक्षिणा के रूप में उन्होंने केशव को इक्कीस गाँव प्रदान किए थे। महाराज बीरबल की भी इन पर विशेष क्रुपा थी। कहते हैं, एक छंद पर प्रसन्न होकर उन्होंने केशवदास को छह लाख रुपए पुरस्कार में दिए थे।

केशव ने अपने ग्रंथों में अलंकार-विधान एवं कला-कौशल को विशेष महत्व दिया है। अलंकाररिहत काव्य को ये हीन कोटि की रचना मानते थे। केशवदास हिन्दी के प्रथम आचार्यकवि हैं। इन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए 'कविप्रिया' और 'र्सिकप्रिया' ग्रंथों का प्रणयन किया। 'रामचंद्रिका' में केशव ने रामकथा का विविध छंदों में वर्णन किया है और उसमें संवाद शैली की प्रमुखता है। राजसी ठाट-बाट और नगर-शोभा के वर्णन में केशव को अच्छी सफलता मिली है। केशव की रचना अपेक्षाकृत क्लिष्ट है, इसलिए उन्हें 'कठिन काव्य का ग्रेत' भी कहा गया है।

केशवदास की भाषा क्रंजभाषा है, जिसमें बुंदेली का गहरा पुट मिलता है। संस्कृत के पंडित होने के कारण इनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है।

केशव-रचित आठ ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें 'रिस्कृप्रिया', 'कविप्रिया', 'रामचंद्रिका' तथा 'विज्ञान गीता' विशेष रूप से प्रसिद्ध है।



केशवदास

# अंगद्-रावग्ग-संवाद

(रावण द्वारा सीता के अपहरण का समाचार सुनकर राम ने अंगद को रावण की सभा में यह समझाने के लिए भेजा कि वह बिना युद्ध के ही सीता को लौटा दे। प्रस्तुत पाठ में अंगद और रावण के उसी संवाद का वर्णन है।)

अंगद कृदि गए जहाँ आसनगत लंकेस। मनु मधुकर करहाट पर सोभित स्यामल बेष ।।१॥ प्रितिहार–पढ़ौ बिरंचि मौन बेद जीव सोर छंडि रे ।∽ ৮.৮. 🤉 कूबेर बेर कै कही न जक्षभीर मंडि रे। दिनेस जाइ दूरि बैठि नारदादि संगहीं। न बोलि चंद मंदबुद्धि इंद्र की सभा नहीं।।२॥ अंगद यों सुन बानी। चित्त महा रिस आनी। ठेलिकै लोग अनैसे। जाइ सभा महँ बैसे।।३॥ कौन हो पैठेए, सो कौनेहि, ह्याँ तुम्हें कह काम है ? जाति बानर, लंकनायक दूत, अंगद नाम है। रावण- कौन है वह बाँधिक हम देह पूंछि सबै दही। अंगद- लंक जुर्तूर सँघारि अक्ष गयो सो बात बृथा कही ?॥४॥ महोदर- कौन माँति रही तहाँ तुम ? (अंगद---) राजप्रेषक जानिए। . महोदर– लंक लाइ गयो जो बानर कौन नाम बखानिए। 🌱 मेंघनाद जो बाँधियो वहि मारियो बहुधा तबै । अंगद- लोकलाज दुर्यो रहै अति जानिजै न कहाँ अबै ॥५॥ कौन के सुत ? बालि के, वह कौन बालि न जानिए ? काँख चाँपि तुम्हें जो सागरसात न्हात बखानिए । है कहाँ वह ? बीर अंगद देवलोक बताइयो। क्यों गयो ? रघुनाय-बान-बिमान बैठि सिधाइयो ॥६॥ लंकनायक को ? बिभीषन देवदूषन को दहै। रेट्टी मोहि जीवत होहि क्यों ? जग तोहि जीवते को कहै।

मोहि को जग मारिहै ? दुरबुद्धि तेरिय जानिए । कौन बात पठाइयो कहि बीर बेगि बखानिए ॥७॥

अंगद- | श्रीरघुनाय को बानर 'कंसव' आयो हो एक न काहू हयो जू। सागर को मद झारि चिकारि त्रिकूट की देह बिहारि छयो जू। सीय निहारि सँहारि कै राकस सोक असोकबनीहि दयो जू। अक्षकुमारिह मारिके लंकिह जारिकै नीकेहि जात भयो जू। आप उसकुमारिह मारिके लंकिह जारिकै नीकेहि जात भयो जू। आप राम राजान के राज आए इहाँ धाम तेरे महाभाग जागे अबै। देबि मंदोदरी कुंभकर्नादि दै मित्र मंत्री जिते पूँछि देखी सबै। राखिजै जाति को पाँति को बंस को साधिजै लोक में लोक-पर्लोक को। आनिकै पाँ परी, देसु लै कोषु लै, आसुहीं ईस सीताहि लें ओक को।। ९॥

रावण- लोक लोकेस स्यों सोचि ब्रह्मा रचे,
आपनी आपनी सीव सो सो रहे।
चारि बाहें घरे विष्नु रक्षा करें
बात साँची यहै बेदवानी कहै। रूटिंगी किए,
ताहि श्रुश्रंग ही देव देवस स्यों, ई - टें
बिष्नु ब्रह्मादि दे इंड्रजू संघरे।
ताहि हों छाँडिक पायँ काक परीं,
आजु संसार तौ पायँ मेरे परै॥ १०॥

राम को काम कहा, रिपु जीतिह, कौन कबै रिपु जीत्यो कहा। बालि बली, छल सों, भृगुनंदन गर्ब हर्यो, द्विज दीन महा। दीन सुक्यों छिति छत्र हत्यो बिन प्रानिन हैहयराज कियो। हैहय कौन? वहै बिसर्यो जिन खेलतहीं तुम्हें बाँधि लियो।।११।।

#### अंगद-

सिन्धु तर्यो उनको बनरा तुम पै धुनुरेख गई न तरी । ट्रिंग् बाँधोई बाँधत सो न वन्यो उन बारिधि बाँधिकै बाट करी । श्रीरघुनाथ-प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानि परी । तेलनि तुलनि पूँछि जरी न जरी, जरी लंक जराइ-जरी ॥१२॥ मेघनाद-छाँड़ि दियो हुम ही बनरा बुहु पूँछि की आगि न लंक जरी। भीर में अक्ष मर्यो चिप बालक बादिहि जाइ प्रसस्ति करी। ताल बिधे अरु सिन्धु बँध्यो यह चेटक बिक्रम कौन कियो। बानर को नर को बपुरा पल में सुरनायक बाँधि लियो।।१३।।

अंगद- चेटक सों धनु भंग कियो प्रभु रावरेको अति जीरन हो। वान-समेत रहे पचिक तुम जा सह पे न तज्यो थल हो। बान सु कौन, बली बलि को सुत वै बलि बावन बाँधि लियो। 😗 Ţ वोईसुतौ जिनकी चिरचेरिनिनाच नचाइकैछाँड़ि दियो ।।१४।।

रावण-नील सुखेन हुनू उनके नल और सबै किपपुंज तिहारे। 40 🛪 आठहु आठ दिसा बल्ति दे अपनो पदु लै,पितु जा लगि मारे। तोसे सप्तिहि जीईके बालि अपूतन की पदवी पगु धारे। अंगद संग लै मेरो सबै दल आजुिंह क्यों न हते बुपमारे॥१५॥ जो सुत अपने बाप को बैर न लेइ प्रकास । तासों जीवत ही मर्यो लोग कहैं तजि त्रास ।।१६॥

इनको बिलगु न मानिए कहि 'केसव' पल आधु। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु ॥१७॥ रावण—उरिस अंगद लाज कछू गही। जनकेषातक-बात बृथा कही।

सहित लक्ष्मन रामिंह संघरौं। सकल बानरराज तुम्हैं करौं।।१८।।

अंगद-- सन् सब मित्र हम चित्त पहिचानहीं।

केंद्रितिबिध नूत कबहूँ न उर आनहीं।

आप मुख देखि अभिलाष अभिलाषहू। राखि भुज-सीस तब और कहेँ राखहू ॥१९॥

मेरी बड़ी भूल कहा कहौं रे। तेरो कह्यो दूत सबै सहौं रे। वै तौ सबै चाहततोहि मार्यो । मारौं कहा तोहि जो दैवमार्यो ।।२०।।

अंगद्वा प्राप्त नराचे श्रीराम जहीं घरेंगे। असेष माथे कटि भू परेंगे। सिखा सिवा स्वान गहे तिहारी। फिरें चहुँ ओर निरे-बिहारी ॥२१॥

रावण--महामीचु दासी सदा पाइँ धोवै । प्रतीहार ह्वै के कृपा सूर जोवे । छपानाथ लीन्हे रहे छत्र जाको । करैगो कर्हा सत्रु सुग्रीव ताको ॥२२॥ ्रम्सका मेघमाला सिखी पाककारी । करै कोतवाली महादंडघारी N पढ़ै बेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके । कहा बापुरो सत्रु सुग्रीव ताके 1/२३॥

अंगद— १ पट चढ़ियो पलना पलिका चिंह पालिक हू चढ़ि मोह मढ़ियो रे। चौक चढ़चो चित्रसारी चढ़चो गजबाजि चढ़चो गढ़गर्ब चढ़चो रे। अर्भ र्वेंच्योमबिमान चढ़चोईं रह्यो कहि 'केसव' सो कबहूँ न पढ़चो रे । चैतन नाहि रह्यो चढ़ि चित्त सो चाहत मूढ़ चिताहूँ चढ़यो रे ॥२४॥

निकार्यो जुभैया लियो राज जाको। दियो नाढ़िनै जू नहा त्रास तानो। लिए बानराली कहीं बात तोसों। सु कैसे जुरै राम संग्राम मोसों ॥२५॥

#### अंगद---

हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाउँ न हाउँ कुठाउँ बिलैहै। तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहूँ सँग रैहै। 'केसव' काम के राम बिसारत, और निकाम रे काम न ऐहै। चेति रे चेति अजौं चित-अंतर अंतकलोक अकेलोई जैहै।।२६।।

रावण् न्हात्स अध्य रावण्र्-हृत् 🔊 🛪 भे डरै गाइडिप्रै-अनाथै जो भाजै। परदिव्य छोड़ै परस्त्रीहि लाजै। परद्रोह जासों न होनै रतीको । सो कैसे लरै बेष कीन्हें जती को ।।२७।। रेज्यायकी गेंद कर्यो मैं खेल को, ह<u>रगिरि '</u>केसवदास'।

सीस चढ़ाए आपने, कमल-समान सहास ।।२८।।

अंगद—जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिबर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावहीं। काटे जो कहत सीस काटत घनेरे घाघ, भागर के खेले कहा भट्ट-पद पावहीं। जीत्यो जु सुरेस रन साप रिषिनारि ही को, समझहु हम द्विज-नातें समुझावहीं। गहो रामपाइ सुख पाइ करें तपी तप, सीताजू कों देहि, देव दुंदुभी बजावहीं।) २९॥

#### रावण---

तपी जपी बिप्रन क्षिप्रहीं हरौं। अदेवद्वेषी सब देव संहरौं। सिया न देहौं यह नेम जी घरौं। अमानुषी भूमि अबानरी करौं।।३०।।

#### अंगद---

पाहन तें पितनी किर पावन टूक कियो धनु है हर को रे।
अपिक छत्रिविहीन करी छन में छिति गर्ब हत्यो तिनके बर को रे।
पर्बतपुंज पुरैन के पात समान तरे अजहूँ धरको रे।
होइँ नरायनहूँ पै न ये गुन कौन इहाँ नर बानर को रे।।३१॥

रावण—देहिं अंगद राज तोकहँ मारि बानरराज को । बाँधि देहिं विभीषने अरु फोरि सेतु-समाज को । पूँछि जारहिं अक्षरिपु की पाइँ लागहिं रुद्र के । सीय कों तब देहुँ रामिंह पार जाइँ समुद्र के ॥३२॥

अंगद—लंक लाइ गयो बली हनुमंत संतन गाइयो। सिन्धु बाँघत सोधिकै नल छीरछीट बहाइयो। ताहि तोहि समेत अंघ उखारि हौं उलटी करौं। आजु राज कहाँ बिभीषन बैठिहैं तेहि तैं डरौं।।३३॥

> अंगद रावन को मुकुट, लै करि उड़चो सुजान। मनो चल्यो जमलोक कों, दससिर को प्रस्थान।।३४॥

> > ('केशव-ग्रंथावली' से)

#### काव्य-संकलन

### प्रश्न और अभ्यास्

१. रावण ने अपने प्रताप का किस प्रकार वर्णन किया ? अंगद ने उसको क्या

- उत्तर दिया ?

  २. रावण ने सीता को लौटाने के लिए अंगद के सामने क्या शतें रखीं ?

  ३. निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए :

  (क) गेंद कर्यो में ' ' सहास ।

  (ख) राम राजान के ' अोक कों ।

  (ग) नील सुखेन ' अकेलोई जहै ।

  ४. नीचे लिखे पद्यांशों में निहित अंतःकथाएँ लिखिए :

  (क) काँख चाँपि तुम्हें जो सागर सात न्हात बखानिए ।

  (ख) ताल बिधे अक सिन्ध बँध्यो यह चेटक विकम कौन कियो ।
  - (ग) वोई सुतौ जिनको चिर चेरिनि नाच नचाइक छाँडि दियो ।
  - (घ) पाहन तैं पतिनी करि पावन टूक कियो धनु है हर को रे।
- ५. 'मन-मधुकर करहाट .....' तथा 'पर्वतपुंज पुरैन के पात .....' पद्यों में प्रयुक्त अलंकारों को स्पष्ट कीजिए।
- नीचे लिखे शब्दों के अर्थ बताइए :
   करहाट, अनेसे, छपानाथ, चेटक, नराच तथा सकी

# बिहारीलाल 🛒 🗥

बिहारी का जन्म अनुमानतः सन् १६०० ई० में ग्वालियर के निकट बमुआ गोविन्दपुर गाँव में हुआ था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। तरुणावस्था में ये मथुरा चले आए और यहीं साहित्य तथा संगीत के प्रति इनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। बिहारी की कविता की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। आगरे में कुछ दिन रहकर ये आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहीं इन्होंने 'सतसई' की रचना की। राजा जयसिंह कविवर बिहारी का बहुत सम्मान करते थे। प्रसिद्ध है कि राजा जयसिंह ने प्रत्येक दोहे पर इन्हें एक स्वर्ण-मुद्रा भेंट की थी। सन् १६६३ ई० में इनका देहांत हो गया।

क्विवर बिहारी की गणना रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ किवयों में की जाती है। एक ही ग्रंथ 'सतसई' ने इनका नाम अमर कर दिया है। ऋंगार, प्रेम और सौन्दर्य की विविध और सजीव झाँकियाँ उसमें मिलती हैं। रस, अलंकार आदि का रीति-ग्रंथ न होने पर भी बिहारी-सतसई में इनके सुंदर उदाहरण भरे पड़े हैं। इसी कारण बिहारी को रीति-कवियों की श्रेणी में रखा गया है।

'सतसई' मुक्तक काव्य-ग्रंथ है, जिसमें प्रत्येक दोहे का स्वतंत्र विषय है। दोहा जैसे छोटे-से छंद में इन्होंने दृश्य जगत और भाव-जगत के बड़े जीते-जागते शब्द-चित्र अंकित किए हैं। थोड़े-से शब्दों में समास-शैली द्वारा बिहारी ने इतने अधिक भाव भर दिए हैं कि गागर में सागर भर देने की उक्ति इनके संबंध में पूर्णतया चरितार्थ होती है। 'सतसई' में ब्रजभाषा की मधुरता और सरसता देखते ही बनती है।

प्रेम, सौन्दर्य और प्रकृति के अतिरिक्त बिहारी ने भिक्त और नीति के दोहे भी लिखे हैं। इनकी अन्योक्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं। प्रस्तुत पाठ में इन विषयों से संबंधित इनके कुछ उत्कृष्ट दोहे संकलित हैं।



बिहारीलाल

# दोहे

#### भिवत

मेरी भव-बा्धा हरौ, राधा नागरि सोइ। जातन की झेंई परें स्यामु हरित-दुति होइ॥१॥ जगतु जनायौ जिहिं सकलु, सो हरि जान्यौ नाँहि । ज्यौं आँखिनु सबु देखिए, आँखि न देखी जाँहि ॥२॥ मोहन-मूरित स्याम की, अति अदभुत गति जोइ। बसतु सु चित-अंतर, तऊ प्रतिबिम्बितु जग होइ ॥३॥ ्रें या अनुरागी चित्त की गति समुझै नहिं कोइ। ज्यौं ज्यौं बूड़ै स्याम रँग, त्यौं त्यौं उज्जलु होइ ॥४॥ कीनें हूँ कोरिक जतन अब कहि काढ़ै कौनु। भो मन मोहन-रूप मिलि पानी मैं की लीनु।।५।। कोऊ कोरिक संग्रही, कोऊ लाख हजार। मो संपुत्ति जुदुपृति सदा, बिपति-बिदारनहार ॥६॥ भूजून कह्यौ, तातें भज्यौ; भज्यौ न एकौ बार। भागि दूरि भजन जातें कह्यौ, सो तैं भृज्यौ, गैंवार ॥७॥ तौ लगु या मन-सदन मैं, हिर आवैं किहि बाट। बिकट जटे जौ लगु निपट, खुटैं न कपट-कपाट ॥८॥

#### अन्योक्ति

्रंनीहि पावसुं, ऋतुराजु यह, तिज, तरवर, चित-भूल । अपतु भऐं बिनु पाइहै क्यौं नव दल, फल, फूल ॥९॥ पितन दिन देखे वे कुसुम, गईं सु बीति 'बहार । अब, अलि, रही गुलाब में, अपत, कँटीली डार ॥१०॥ इहीं आस अटक्यो रहतु, अिल गुलाब के मूल !

ह्वैहैं फेरि वसंत ऋतु, इन डारनु वे फूल ॥११॥

को छूट्यो इहि जाल परि; कत, कुरंग; अकुलात ।

ज्यों ज्यों सुरिझ भज्यो चहत, त्यों त्यों उरझत जात ॥१२॥

चितु दै देखि चकोर-त्यों, तीजें भजे न भूख ।

चिनगी चुगै अँगार की, चुगै कि चंद-मयूख ॥१३॥

क्रिंद्ध, सुकृत न, श्रमु बृथा; देखि बिहंग, विचारि ।

बाज, पराऐं पानि परि तूं पच्छीनु न मारि ॥१४॥

#### नीति

у दीरघ साँस न लेहु दुख, सुख साई हिं न भूलि। दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूलि ॥१५॥ बड़े न हुजै गुननु बिनु, बिरद-बड़ाई पाइ। कहत धतूरे सौं कनकु, गहनौ गढ़चौ न जाइ।।१६।। अ नर की अरु नल-नीर की, गति एक करि जोइ। जेतौ नीचौ ह्रै चलै, तेतौ ऊँचौ होइ।।१९७॥ ्र बढ़त बढ़त संपति-सिलिलु मन-सरोजु बढ़ि जाइ। घटत घटत सुन् फिरि घटै, बरु संमूले कुम्हिलाइ ॥१८॥ '3 दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख-दंदु। अधिक अँघेरौ जग करत, मिलि मावस् रिब-चंदु ॥१९॥ कहै यहै श्रुति सुम्रत्यौ, यहै सयाने लोग। तीन दबावत निसकहीं पातक, राजा, रोग ॥२०॥ विषम वृषादित की तृषा जिए मतीरनुं सोधि। अमित, अपार, अगाध-जलु मारौ मुड़ पयोधि ॥२१॥ जौ चाहत, चटक न घटै, मैलो होइ न, मित्त। रज राजसु न छुवाइ तौ नेह-चीकनौ चित्त ॥२२॥

भ्र चटक न छाँड़तु घटत हूँ सज्जन-नेहु गँभीरु । फीकौ परै न, बरु फटै, रँग्यो चोल-रँग चीरु №्रई।। समै समै सुंदर सबै, रूपु कुरूपु न कोइ। मन की रुचि जेती जितै, तित तेती रुचि होइ।।२४।। जद्यपि सुंदर, सुघर, पुनि सगुनौ दीपक-देह । तऊ प्रकासु करै तितौ, भरियै जितें सनेह ॥२५॥ गिरि तैं ऊँचे रसिक-मन, बूड़े जहाँ हजारु। वहै सदा पसु नरनु कौं, प्रेम-पयोधि पगारु ॥२६॥ घरु घरु डोलत दीन ह्वै, जनु जनु जाचतु जाइ। दियें लोभ-चसमा चखनु, लघु पुनि वड़ी लखाइ ॥२७॥

**प्रकृति**, ः छिक रसाल-सौर्भ सने, मधुर माधुरी-गंध। ठौर ठौर झौरत झँपत, भौर-झौर मधु अंध ॥२८॥ रित भृंग-घंटावली, झरित दान मधु-नीरु मेर् मंद मंद आवतु चल्यौ, कुंजर कुंज-समीक ॥२९॥ किं चुवतु स्वेद मकरंद-कन, तरु-तरु-तर विरमाइ। अवतु दिच्छन देस तैं, थक्यौ बटोही बाुहु ॥३०॥ रक्यो साँकरें कुज-मृग, करतु झाँझि, झकुरातु। मंद मंद मार्की-तुर्गु, खूँदतु आवतु जातु ॥३१॥ सघनकुंज-छाया सुखद, सीतल सुरभि-समीर। मनु ह्वै जातु अजौं वहै, उहि जमुना के तीर ॥३२॥ बैठि रही अति सघन बन, पैठि सदन-तन माँह। प्रदेखि दुपहरी जेठ की, छाँहौं चाहति छाँह ॥३३॥ कहलाने एकत बसत, अहि मयूर, मृग बाघ 🚉 जगतु तपोबन सौ कियौ, दीर्घ-दाघ निदाघ ॥३४॥

#### सौरदर्घ और प्रेम

सोहत ओढ़ें पीतु पटु, स्याम, सलौनें गात। मनौ नीलमनि-सैल पर, आतप परघौ प्रभात ॥३५॥ जहाँ जहाँ ठाढ़ौ लख्यौ, स्याम सुभग-सिरमौर । √बिन हुँ उन छिनु गिह रहतु, दृगनु अजौं वह ठौर ।।३६।। अधर धरत हरि कैं, परत ओठ-डीठि-पट-जोति। हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष-रँग होति ।।३७।। इन दुखिया अँखियानु कौं, सुखु सिरज्यौई नाँहि। देखें बनै न देखते, अनदेखें अकूलाँहि ॥३८॥ लिखन बैठि जाकी सूबी, गहि गहि गरब गरूर। भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ।।३९।। हरि-छबि-जल जब तैं परे, तब तैं छिनु बिछुरैं न। भरत ढरत, बूड़त तरत, रहत घरी ली नै<u>न</u>्।।४०॥ ('बिहारी-रत्नाकर' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

१. निम्नांकित अंशों का भाव-सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए :

- (क) बिन हूँ उन छिन गहि रहतु, दुगनु अजी वह ठौर ।
- (ल) देखि दूपहरी जेठ की, छाँहीं चाहति छाँह ।

२. ४ कुछ दोहों का सारांश नीचे दिया हुआ है। उनसे संबंधित दोहे लिखिए:

क) हर्ष-विषाद में समान रहना चाहिए।

- (ग) दोहरे राज्य में प्रजा दु:ली रहती है।
- 🏒 घ) सज्जन का स्नेह स्थायी होता है।
- ब्रिहारी के दोहों के आधार पर निम्नांकित अध्रे वाक्यों को पूरा करके √िलिखए:
  - (क) दो राजाओं द्वारा शासित प्रजा के कष्ट इसी प्रकार बढ़ जाते हैं जिस

(स) जिस भगवान ने हमें सारे संसार का ज्ञान कराया है उसे हम वैसे ही नहीं जान पाते हैं जैसे \*\*\*\*\*\*

अन्योक्ति किसे कहते हैं ? इस पाठ के दोहों में कुरंग, अलि, बाज तथा तस्वर से संबंधित अन्योक्तियाँ किनको लक्ष्य करके कही गई हैं ?

आठवें दोहे में रूपक अलंकार है जिसमें 'मन' और 'कपट' प्रस्तुत हैं और 'सदन' और 'कपाट' क्रमशः उनके अप्रस्तुत हैं। इसी प्रकार दोहा संख्या २२ और २९ में आए हुए निम्नांकित प्रस्तुतों के अप्रस्तुत लिखिए:

्रराजसु, समीर्, भूंग, मधु ।

### भूषण

कविवर भूषण कानपुर (उत्तरप्रदेश) जिले के तिकवाँपुर गाँव के निवासी पंडित रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। हिन्दी के प्रसिद्ध किव चिन्तामणि और मितराम इनके भाई कहे जाते हैं। भूषण का जन्म सन् १६१३ ई० में तथा मृत्यु सन् १७१५ ई० के लगभग स्वीकार की जाती है। भूषण इनकी उपाधि थी, जो इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से मिली थी।

भूषण अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, किन्तु इनके मनोनुकूल आश्रयदाता दो ही थे—महाराज शिवाजी और बीरकेसरी छत्रसाल् । दोनों ने इनका बहुत सम्मान किया। किंवदंती है कि ये जब विदा होने लगे तो महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में कंघा लगाया था। इस सम्मान से प्रसन्न होकर इन्होंने कहा था—

#### 'सिवा को बलानों के बलानों छत्रसाल की'

छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल का शौर्य-वर्णन भूषण की कविता का मुख्य विषय है। (शिवाजी की युद्धवीरता, दानशीलता, द्रयालुता एवं धर्मपरायणता का कवि ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। बीर रस की जैसी प्रबल व्यंजना इनके काव्य में मिलती है, वैसी हिन्दी में अन्यत्र दुर्लभ है। इनके दोनों चरितनायक वीर योद्धा एवं लोक-रक्षक नेता थे। जुनके शौर्यपूर्ण कृत्य वस्तुतः प्रशंसनीय थे । हिन्दुत्व के रक्षकों का गुणगान करने पर भी भूषण को राष्ट्रीय कवि ही मानना चाहिए, क्योंकि इनके समय में राष्ट्रीयता और जातीयता अभिन्न श्रीं।

भूषण की किवता ब्रजभाषा में है। इनके द्वारा उस काल में ब्रजभाषा में माधुर्य के स्थान पर ओज का समावेश हुआ। यद्यपि भूषण ने बहुत-से विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी बहुत है, व्याकरण का उल्लंघन भी अनेक स्थलों पर किया है, फिर भी इनकी भाषा में वीर-भावनाओं को उद्बुद्ध करने की अद्भुत शक्ति है। रितिकालीन किवयों ने मुख्यरूप से शृंगार रस को ही स्वीकार किया था, किन्तु भूषण ने वीर रस को अपनी किवता का मुख्य विषय बनाकर रीतिकाल में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है।

भूषण-रचित तीन काव्य-ग्रंथ प्राप्त हैं—'शिवराजभूषण', 'शिवा-बावनी' और 'छत्रसाल दशक'।



भूषण

### कवित्त तथा सबैये

प्रसाजि चतुरंग-सैन अंग में उमंग धारि,
सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है।
भूषन भनत नाद-बिहद नगारन के,
नदी-नद मद गैबरन के रलत है।।
एहेल-फैल खैल-भैल खलक में गैल-गैल, १४-५५॥ १००
गजन की ठैल-पैल सैल उसलत है।
सारा सो तरिन धूरि-धारा में लगत जिमि, १८५६॥ १००
थारा पर पारा पारावार यों हलत है।।।।।।

छूटत कमान बान बंदूकर कोकबान,

मुसिकल होत मुरचानहू की ओट मैं।
ताही समें सिवराज हुकुम के हल्ला कियो,

दावा बाँधि द्वेषिन पै बीरन लें जोट मैं।।
भूषन भनत तेरी हिम्मित कहाँ लीं कहीं,

किम्मित इहाँ लिंग है जाकी भट-झोट मैं।
ताव दै-दै मूंछन कगूरन पै पाँव दै-दै,

घाव दै-दै अरि-मुख कूद परें कोट मैं।।२॥

पावक-तुल्य अमीतन को भयो मीतन को भयो घाम सुधा को । प्रि आनंद भो गहिरो समुदै कुमुदाविल तारन को बहुधा को ।। भूतल माहि बली सिवराजभो भूषन भाखत सत्रु मुधा को । बंदन तेज त्यों चंदन कीरित सोंधे सिंगार बधू बसुधा को ।।३।।

एक्ट्रेंट्र निज हेरत फिरत गज-इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरै दुगध - नदीस को। भूषन भनत सुरसरिता को हंस हेरै, बिधि हेरै हंस को चकोर रजनीस को।। साहितने सरजा यों करनी करी है तें नै,
होत है अचंभो देव कोटियो तैंतीस को।
पावत न हेरे तेरे जस मैं हिराने, निज
गिरि को गिरीस हेरैं गिरिजा गिरीस को गिरीस

बासव-से बिसरत बिक्रम की कहा चली,

जागे तेज-बृंद सिवोजी निरन्द मसनंद,

माल-मकरंद कुलचंद साहिनंद के।।
भूषन भनत देस - देस बैरि-नारिन में,

होत अचरज घर-घर दुख-दंद के।
क्रनकलतानि इंदु, इंदु माहि अरबिन्द,

झरें अरबिन्दन तें बुंद मकरंद के।।५।।

भुज-भुजगेस की बै संगिनी भुजंगिनी-सी,
खेदि खेदि खाती दीह दारुन दलन के।
बखतर पाखरन बीच धँसि जाति, मीन
पैरि पार जात परबाह ज्यों जलन के।।
रैयाराव चंपति के छत्रसाल महाराज,
भूषन सकै करि बखान को बलन के।
प्रक्छी परछीने ऐसे परे परछीने बीर,
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।।६॥ भूभ

्रिनकसत म्यान तें मयूखें प्रलै-भानु कैसी,
फारैं तम तोम-से गयंदन के जाल को । ५५% लगिं लगित लपिक कंठ बैरिन के नागिन-सी,
रुद्रहिं रिझावै दै दै मुंडन की माल को ।। ५५% लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहु बली,
कहाँ लौं बखान करौं तेरी करवाल को ।

प्रतिभट-कटक कटीले केते काटि काटि, कालिका-सी किलकि कलेऊ देति काल को ॥७॥ ('भूषण-ग्रंथावली' से)

### प्रकृत और अभ्यास

🔨 मूषण ने किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है ? उनके संक्षिप्त परिचय दीजिए।

- 🔾 शिवाजी के अभियान का वर्णन कीजिए।
- ३. गजेन्द्र, क्षीरसागर तथा चंद्रमा कहाँ स्तो गए ? उनके लुप्त होने का क्या आशय है ?
- छत्रसाल की बरछी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए ।
- ५. निम्नलिखित अवतरणों का भाव स्पष्ट कीजिए:
  - (क) बंदन तेज त्यों ' ' बसुधा की ।
  - (ल) कनकलतानि : : : मकरंद के ।
  - (ग) पच्छी परछीने • • खलन के ।
- ्६. अलंकार बताइए : (अ) पावक-तुत्य अमीतन ....। उन्तर्भा ४ (ब) तम-तोम ..... जाल को ।८५ री

  - (स) बरछी ने बर छीने । न्यानिया
- ्र. ५० भूषण की कविता में किस प्रमुख भाव का चित्रण हुआ है ? इस भाव को स्पष्ट 📆 करने के लिए उन्होंने किस भाषा-शैली का प्रयोग किया है 🥍

# भारतेन्द्र हरिश्चंद्र 🛷

वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन् १८५० ई० में भारतेन्दु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। इनके पिता बाबू गोपालचंद्र बजभाषा के अच्छे किव थे। कवित्वशक्ति भारतेन्द्र को पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी। इनका निधन पैतीस वर्ष की अल्पायु में सन् १८८५ ई० में हो गया।

भारतेन्दु की प्रतिभा बहुमुखी थी। अपने अल्पकालीन जीवन में इन्होंने साहित्य के सभी अंगों को समृद्ध किया। काव्य में इन्होंने नूतन आदर्शों की स्थापना की। हिन्दी-नाटक, कथा-साहित्य तथा पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में तो इन्होंने युग-प्रवर्तक का कार्य किया। अतएव साहित्य के इतिहास में इनके काल को भारतेन्दु-युग के नाम से अभिहित किया गया है।

इनका काव्य-क्षेत्र व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण है। एक ओर तो इन्होंने भिक्त तथा श्रुंगार की ऐसी सरस और मार्मिक किवताएँ लिखीं जो भिक्त एवं रीतिकाल के सिद्धहस्त किवयों की याद दिलाती हैं, दूसरी ओर देश-प्रेम, भाषा-प्रेम तथा समाज-सुधार संबंधी काव्य का प्रणयन किया जिससे नवीन युग का श्रीगणेश हुआ। प्राचीन और नवीन का ऐसा सुंदर सिम्मलन बहुत कम किवयों में मिलेगा।

भारतेन्दु के विचार प्रगतिशील थे। इनके मन में विदेशी शासन के प्रति आंतरिक क्षोभ था, जिसे इन्होंने कई रूपों में व्यक्त किया है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र स्वदेश, स्वजाति और स्वभाषा पर बड़ा गर्व करते थे।

इनका अधिकांश काव्य ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा का सहज-प्रसन्न रूप ही इनके काव्य में गृहीत हुआ है। जो शब्द पुराने पड़ गए थे उनका इन्होंने बहिष्कार किया। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी इन्होंने समुचित प्रयोग किया है।

भारतेन्दु की प्रसिद्ध काव्य-रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—'प्रेम-माधुरी', 'प्रेम-फुलवारी', 'प्रबोधिनी', 'प्रेम-सरोवर', 'भक्तमाल', 'सतसई शृंगार', 'विनय-प्रेम पचासा' आदि । इनके समस्त ग्रंथ 'भारतेन्दु-ग्रंथावली' में संकलित हैं।



भारतेन्द्र हरिश्चंद्र

यमुना-छवि

सुके कूल सो जल-परसन-हित मनहुँ सुहाए।। उन्हें के प्रेनवत जल जानि परम पावन फल लोगा।। मनु ऑतिप बारन तीर कों, सिमिटि सबै छाए रहत। कै हरि-सेवा-हित नै रहे, ें निर्देखि नैन मन सुख लहता।

कहूँ तीर पर कमल अमल सोभिृत् बहु भाँतिन। कहुँ सैवालन मध्य कुमुदिनी लेगि रहि पाँतिन ॥ 🕠 मनु दुर्ग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा। कै उमुगे पिय-प्रिया-प्रेम के अनगिन गोभा । कै करिक कर बहु पीय को टेरत निज ढिग सोहई। पूजन को उप्चार लै चलति मिलन मन मोहई।।

तिन पें जेहि छिन चंद-जोति राक्नी निस् आवित । जल में मिलिक न्म अवनी लौ तान तनावति ॥ होत मुकुरमय सबै तबै उज्जल इक ओभा। तन मन नैन जुड़ात देखि सुंदर सो सोभा।। सो को कबि जो छबि कहि सकै, ता छन जमुना नीर की। मिलि अवृति और अंबर रहत, छिब इसकी नभू तीर की।।

🎤 परत चंद्र-प्रतिबिम्ब कहूँ जल मधि चमकायो। लोल लहर लहि नचत कबहुँ सोई मन भायो ॥ भ**ाउ**क्रा<sup>ह्</sup> मनु हरि - दरसन हेत चंद जल बसत सुहायो । के तरंग कर मुकुर लिए सोभित छवि छायो।। रास-रमन में हरि-मुकुट-आभा जल दिखरात जल-उर हरि-मूरित बसित ता प्रतिबिम्ब लखात है।।

कबहुँ होत सत चंद कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत ।
पवन गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साजत ॥
मनु सिस भरि अनुराग जमुनजल लोटत डोलै।
कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोलै॥
कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत-उत धावती।
कै अवगाहत डोलत कोऊ ब्रजरमनी जल आवती॥

मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन जल ।
कै तारागन ठगन लुकत प्रगटत सिस अविकल ।।
कै कालिन्दी नीर तरंग जितो उपजावत ।
तितनो ही घरि रूप मिलन हित तासों धावत ।।
कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत ।
कै निसिपति मल्ल अनेक बिधि, उठि बैठत कसरत करत ॥

कूजत कहुँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत।
कहुँ कारंडव उड़त कहूँ जलकुक्कुट घावत।।
चक्रवाक कहुँ बसत कहूँ बुक ध्यान लगावत।
सुक पिक जल कहुँ पियत कहूँ भ्रमराविल गावत।।
कहुँ तट पर नाचत मोर बहु रोर बिबिध पच्छी करत।
जलपान न्हान करि सुख भरे तट सोभा सब जिय धरत।।

कहूँ बालुका बिमल सकल कोमल बहु छाई।
उज्जल झलकत रजत सिढ़ी मनु सरस सुहाई।।
पिय के आगम हेत पाँवड़े मनहुँ बिछाए।
रत्नरासि करि चूर कूल में मनु बगराए॥
मनु मुक्त माँग सोभित भरी स्यामनीर चिकुरन परसि।
सतगुन छायो के तीर में बज निवास लखि हिय हरसि॥

## प्रेम-माधुरी

इन दुखियान को न चैन सपनेहूँ मिल्यौ, तासों सदा ब्याकुल बिकट अकुलायँगी।
प्यारे 'हरिचंद जू' की बीती जानि औष, प्रान किं
चाहते चले पै ये तो संग ना समायँगी।।
देख्यो एक बारहू न नैन भरि तोहिं यातें, किं
जीन जीन लोक जैहें तहाँ पछतायँगी।
बिना प्रान-प्यारे भए दरस तुम्हारे, हाय!
मरेहू पै आँखें ये खुली ही रहि जायँगी।।१॥

कूकै लगीं कोइलें कदंबन पै बैठि फेरि
घोए घोए पात हिलि-हिलि सरसै लगे।
बोलें लगे दांदुर मयूर लगे नाचै फेरि
देखि के सँजोगी-जन-हिय हरसे लगे।।
हरी भई भूमि सीरी पवन चलन लागी
लखि 'हरिचंद' फेर प्रान तरसै लगे।
फेरि झूमि-झूमि बरषा की ऋतु आई फेरि
बादर निग्रोरे झुकि-झुकि बरसै लगे।।२॥

('भारतेन्दु-ग्रंथावली' से)

#### भारत जय

चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजिह उड़ाओ।
लेहु म्यान सों खड़्ग खींचि रनरंग जमाओ।।
परिकर किस किट उठो धनुषि पै धरि सरे साधौ।
केसरिया बानो सिज सिज रिनकंकन बाँधौ।।
जो आर्जेंगन एक होइ निज रूप सम्हारें।
तिज गृहकेलहोह अपनी कुल-मरजाद विचारें।।

तौ ये कितने नीच कहा इनको बल भारी।
सिंह अगे कहुँ स्वान ठहरिहें समर मँ झारी।।
चिउँटिहु पदतल दबे इसत ह्वै तुच्छ जंतु इक।
ये प्रतच्छ अरि इनिह उपेछ जौन ताहि धिक।।
उठहु बीर तरवार खींचि मारहु घन संगर।
लोह-लेखिनी लिखहु आर्य-बल सन्नु-हृदय पर।।
मारू बाजे बजें कही धौंसा घहराहीं।
चारन बोलिह आर्य-सुजस बंदी गुन गावें।
छुटिह तोप घनघोर सबै बंदूक चलावें।।
चमकिह असि भाले दमकिह ठन्किह तन बखतर।
हींसिह हुँय झनकिह रथ गज चिक्करिह समर थर।।
छन महँ नासिह आर्य नीच सन्नुन कहँ किर छय।
कहह सबै भारत जय भारत जय भारत जय।।

('भारतेन्दु-ग्रंथावली' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- १. अर्मुना को 'तरनि-तनूजा' क्यों कहा गया है ? यमुना-तट की शोभा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए.)।
- यमुना के तट पर तमाल-वृक्षों के झुकने के किन कारणों की किन ने कल्पना की है?
- ३. 'यमुना-छिब' कविता से उत्प्रेक्षा अलंकार के चार उदाहरण चुनकर उनका सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।
- ४. 'प्रेम-माधुरी' कविता के कवित्त संख्या २ के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए।
- ५. 'भारत जय' कविता में राष्ट्र की सफलता के लिए किन बातों को आवश्यक बताया गया है ?

- ६. निम्नांकित अवतरणों का भाव स्पष्ट कीजिए :
  - (क) के कालिन्दी नीर तरंग जितो उपजावत · · · · · मिलनहित तासों धावत ।
  - (ल) मनु मुक्त माँग सोभित भरी : : : लिख हिय हरिस ।
  - (ग) परत चंद्र : : : प्रतिबिम्ब लखात है।
  - (घ) इन दुखियान को ' ' ' खुली ही रहि जायँगी।
  - (ङ) लोह-लेखिनी ः हृदय पर ।

# अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिग्रीध'

अयोध्यासिह उपाध्याय का जन्म सन् १८६५ ई० में निजामाबाद, जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलासिह था। नार्मल परीक्षा पास करके ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए; उसके पश्चात् कानूनगो नियुक्त हुए। इन्होंने उर्दू, फ़ारसी एवं संस्कृत का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने पर ये हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में दीर्घकाल तक अवैतिनिक अध्यापक रहे। सन् १९४५ ई० में इनका देहांत हुआ।

'हरिऔध' आधुनिक युग के मूर्धन्य किव हैं। इन्होंने खड़ीबोली के काव्य को भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की दृष्टि से नया रूप प्रदान किया। 'प्रिय-प्रवास' इनका सर्वप्रथम श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित न कर लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और राधा का चरित्र-चित्रण भी उन्हों के अनुरूप हुआ है।

'हरिऔध' का ब्रजभाषा और खड़ीबोली दोनों पर समान अधिकार था। 'रसकलस' ब्रजभाषा की रचना है जिसका भाव, भाषा और शास्त्र तीनों की ही दृष्टि से हिन्दी-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है। इनके काव्यों में एक ओर तो सरल हिन्दी का सहज सौन्दर्य है और दूसरी ओर संस्कृत की समासयुक्त पदावली की छटा; किसी काव्य में मुहावरों और बोलचाल के शब्दों की झड़ी लगी है तो दूसरे काव्य में भाषा सर्वथा समासबहुला एवं अलंकृत हो गई है। 'हरिऔध' को हिन्दी तथा संस्कृत के छंदों के प्रयोग में समान सफलता मिली है। किन के अतिरिक्त 'हरिऔध' समर्थ आलोचक और गद्य-लेखक भी थे। इन्होंने हिन्दी-साहित्य का इतिहास भी लिखा है।

'हरिऔध' जी की प्रमुख काव्य-कृतियाँ हैं—'प्रियप्रवास', 'वैदेही वनवास', 'रसकलसं', 'चोले चौपदें', 'बोलचाल' और 'पारिजात'।



अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिऔष'

### कर्मवीर

देख कर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं।

रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं।।

काम कितना ही कठिन हो किन्तु उकताते नहीं।

भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं।।

हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले।

सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले।।१॥

रू√व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर। वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर।। गर्जते जल-राशि की उठती हुई ऊँची लहर। आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर।। ये कँपा सकतीं कभी जिसके कलेजे को नहीं। भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं।।२।।

चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देवें बना।

काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना।।
जो कि हँस हँस के चबा लेते हैं लोहे का चना।
'है कठिन कुछ भी नहीं' जिनके है जी में यह ठना।।
कोस कितने ही चलें पर वे कभी थकते नहीं।
कौन सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं।।

काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते।
सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते।।
जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते।
संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते।।
बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन।
काँच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन।।४।।

पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे।

सैकड़ों मुरुभूमि में निदयाँ वहा देते हैं वे।।

गर्भ में जल-राशि के बेड़ा चला देते हैं वे।

जंगलों में भी महा-मंगल रचा देते हैं वे।।

भेद नभ-तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया।

है उन्होंने ही निकाली तार की सारी किया।।।।।

सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले।
बुद्धि, विद्या, घन, विभव के हैं जहाँ डेरे डले।।
वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले।
वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले।।
लोग जब ऐसे समय पाकर जनम लेंगे कभी।
देश की औ जाति की होगी भलाई भी तभी।।इ॥

('पद्य-प्रमोद' से)

## ब्रज की गोधूलि

(यह 'प्रियप्रवास' का प्रारंभिक अंश है। श्रीकृष्ण गोचारण के उपरांत सायंकाल के समय गोप-ग्वालों के साथ गोकुल को लौटते हैं। ब्रजवासी अपने-अपने काम छोड़कर उनके दर्शनार्थ गाँव की सीमा पर पहुँच जाते हैं। ब्रज-संध्या का वह अनुपम सौन्दर्य ही इस पाठ का वर्ष्य विषय है। अर्-

का वह अनुपम सोन्वयं हो इस पाठ का वर्ण्य विषय है। कि विषय है। विषय है। कि विषय

विपिन बीच्या विहंगम-वृंद का।

कलिनाद विवेद्धित था हुआ।
ध्विनिमयी विविधा विहंगावली।
उड रही नभ - मंडल मध्य थी।।

अधिक और हुई नभ-लालिमा। दश-दिशा अनुरजित हो गई। भ्योकल परिप - पुंज हरीतिमा। अरुणिमा विनिमिष्जित - सी हुई ॥

झलकने पुलिनों पर भी लगी। गगन के तल की यह लालिमा। सरि सरोवर के जल में पड़ी। अरुणता अति ही रमणीय थी।।

अंचल के शिखरों पर जा चढ़ी।

करण माराषरा पर जा चढ़ी।
करण पादप - होीश - विहारिणी।
प्रतरिण-बिम्ब तिरोहित हो चला।
गगन - मंडल मध्य शनै: शनै:।।
निम्निष में वन-व्यापित-वीथिका।
विविध - बेनु - विभूषित, हो गई।
धवल धूसर वैतेस - समूह भी।
विलसता जिनके दल साथ था।।

जब हुए समवत शनैः शनैः। सकल गोप सधेनु समंडली। तब चले ब्रुज - भूषण को लिए। अति अलेकत गोकुल ग्राम को।।

/.V र गगन - मंडल में रेज छा गई। दश - दिशा बहु - शब्दमयी हुई। बह चला वर स्रोत विनोद का।।

ा विनोद का ॥ सुन पड़ा स्वर ज्यों कुल - <u>व</u>ेणु का । सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा। हृदय - यंत्र निनादित हो गया। तुरत ही अनियंत्रित भाव से।।

बहु युवा युवती गृह - बालिका। विपुल बालक वृद्ध वयस्क भी। विवश - से निकले निज गेह से। स्वर्द्भ का दुख - मोचन के लिए।।

> इधर गोकुल से जनता कढ़ी । उमगती पगती अति मोद में। उघर आ पहुँची बलबीर की।

विपुल - धेनु - विमंडित - मंडली ॥
अतिस - पुष्प अलंकतकारिणी।
शरद नील - सरोरुह रंजिनी।
नवल - सुंदर - स्याम शरीर की।
सजल-नीरद-सी कल-कार्ति थी॥

विलस्ता कटि में पट-पीत था। रुचिर - वस्त्र - विभूषित गात था। लंसे रही उर में बनमाल थी। े कल - दुकूल - अलंकृत <u>स्कं</u>ष्ट था॥ १०००

मधुरता - मय था मृदु बोलना। उद्भा के अमृत - सिचित - सी मुसकान थी। े समुद थी जन - मानस मोहती। कमल - लोचन की कमुनीयता ॥ एउपरेती

सरस - राग - समूह सहेलिका। 🖍 🛴 सहचरी मनमोहन - मंत्र की। रसिकता - जननी कल - नादिनी । 💯 🔧 मुरिल थी कर में मधुवर्षिणी॥

छलकती मुख की छुवि-पुंजता। छिटिकती क्षिति छूतन की छटा। अपूर्व किस्ति क्रिति छूतन की छटा। अपूर्व किस्ति क्रिति चिगंत में। अपूर्व किस्ति क्षितिज में क्षुणुदा-कर कांति सी ॥

मुदित गोकुल की जन-मंडली। जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी। निरखने मुख की छबि यों लगी। तृष्कित - चातक ज्यों घन की घटा।

उछलते शिशु थे अति हर्ष से। युवक थे रस की निधि लूटते। जरठ को फल लोचन का मिला। निरख के सुषमा सुखमूल की।।

> बहु - विनोदित थीं ब्रज-बालिका। तरुणियाँ सब थीं तृण तोड़तीं। बलि गईं बहु बार व्यो<u>वती किंटी</u> छवि विभूति विलोक्त ब्रजेन्द्र की।।

मुरिलका कर - पंकज में लसी। जब अचानक थी बजती कभी। तब सुधारस मंजु - प्रवाह में। जन - समागम था अवगाहता।।

विविध - भाव - विमुख्य बनी हुई।

मुदित थी बहु दर्शक - मंडली।
अति मनोहर थी बनती कभी।
बज किसी कटि की कलकिकिणी।

इघर था इस भाँति समा बँघा। उधर व्योम हुआ कुछ और ही। अब न था उसमें रिव राजता। किरण भी न सुशोभित थी कहीं।।

> खग - समूह न था अब बोलता। विटप थे बहु नीरव हो गए। मधुर मंजुल मत्त अलाप के। अब न यंत्र बने तरु - वंद थे।।

विहग - नीरवता - उपरांत ही। रुक गया स्वर प्रृंग विषाण का। कल - अलाप समापित हो गया। पर रही बजती वर - वंशिका॥

> ब्रज - घरा - जन जीवन - यंत्रिका। विटप - वेलि - विनोदित - कारिणी। मुरिलका जन - मानस - मोहिनी। अहह नीरवता निहिता हुई।। ('प्रियप्रवास' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- ृ**१. 'कर्मवीर'** कविता के आघार पर सच्चे कर्मवीर के लक्षण ब्रताइए ।
- निम्नलिखित प्रयोगों के अर्थ स्पष्ट कीजिए :
   चिलचिलाती घूप को चाँदनी बना देना; बातों से वृथा गगन के फूल तोड़ना;
   जल राशि के गर्भ में बेड़ा चला देना; हँस-हँस कर लोहे के चने चबाना; काँच
   को उज्ज्वल रत्न बना देना।
- ३. कवि द्वारा वर्णित संध्या का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए।
- ४. श्रीकृष्ण के वंशीवादन का गोकुलवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- ५. निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए:
  - (क) व्योम को छूते . . . . . . रहता है कहीं।
  - (ख) अतसि-पुष्प.....कांति थी।
  - (ग) विपिन-बीच ..... मध्य थी।
- ६. पाठ में से संस्कृत-पदावली तथा मुहाबरे चुनकर अयोध्यासिंह उपाध्याय की भाषा-शैली पर विचार प्रकट कीजिए।

# जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

रत्ताकर' आधुनिक काल में ज्ञजभाषा के सर्वश्रेष्ठ किव माने जाते हैं। दिनका जन्म वाराणसी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन् १८६६ ई० में हुआ था। इनके पिता श्री पुरुषोत्तमदास फ़ारसी के विद्वान थे तथा हिन्दी के युग-निर्माता भारतेन्दु के प्रगाढ़ मित्र थे। इन दोनों का प्रभाव 'रत्नाकर' पर पड़ा। बी० ए० पास करने के पश्चात् इन्होंने फ़ारसी लेकर एम० ए० की तैयारी की, किन्तु बीमारी के कारण परीक्षा न दे सके। बाल्यावस्था में 'रत्नाकर' 'ज्ञकी' उपनाम से फ़ारसी में किवता करते थे, लेकिन आगे चलकर इन्होंने हिन्दी को ही अपने काव्य का माध्यम बनाया। भारतेन्द्र बाबू की गोष्ठियों के प्रभाव-स्वरूप हिन्दी कविता का जो बीज 'रत्नाकर' के हृदय में अंकुरित हुआ था, वही अंततः पल्लवित और पुष्पित हुआ। इनका निधन सन् १९३२ ई० में हुआ।

सर्वप्रथम इन्होंने अवागढ़ रियासत में खजाने के निरीक्षक-पद पर काम किया और फिर कुछ समय पश्चात् अयोध्यानरेश ने इन्हें अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया। वहाँ ये अनेक विद्वानों के संपर्क में आए तथा विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। यही कारण है कि इनके काव्य में वैद्यक, रसायन, मनोविज्ञान, वेदांत, योगदर्शन आदि की छाप स्पष्टतः लक्षित होती है।

आधुनिक काल के किव होते हुए भी इन्होंने भिक्त और रीति शैली में ही काव्य-रचना की । 'रत्नाकर' के काव्य में जहाँ एक ओर भिक्त की धारा प्रवाहित है वहाँ दूसरी ओर मानवस्वभाव का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी उपलब्ध होता है। नवीन प्रभावों को इन्होंने ग्रहण तो किया पर अभिव्यंजना की शैली प्राचीन ही रही। प्रांजल एवं परिष्कृत ब्रजभाषा को इन्होंने अपनी काव्य-भाषा के रूप म स्वीकार किया है।

्रिंग्<mark>डवशतक</mark>' 'रत्नाकर' की सर्वश्रेष्ठ काव्य-कृति है। उसके अतिरिक्त 'गंगावतरण' तथा 'हरिक्चंद्र' अन्य प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन्होंने 'बिहारी-रत्नाकर' नाम से 'बिहारी सतसई' की प्रामाणिक और विशद टीका भी लिखी है।



जनन्नाथदास 'रत्नाकर'

## उद्धव का मथुरा लौटना

(श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर बज के लोग बहुत दुःखी हुए। उन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए कृष्ण ने अपने परम मित्र और ज्ञानी उद्धव को भेजा। किन्तु गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव ज्ञान की बातें भूल गए और स्वयं प्रेम-विभोर हो उठे। 'उद्धवशतक' से उद्धृत प्रस्तुत कवित्तों के वर्ष्य विषय हैं—(१) बज से उद्धव की विदा और (२) उद्धव के हृदय पर गोपियों के प्रेम का प्रभाव।)

भाई जित-तित तें बिदाई हेत ऊघव की,
गोपी भरीं आरित सँभारित न साँसु री।
कहै रतनाकर मयूर-पच्छ कोऊ लिए,
कोऊ गुंज-अंजुली उमाहै प्रेम-आँसु री ।
भाव-भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही,
कोऊ मही मंजु दाबि दलकित पाँसुरी।
पीत पट नंद जसुमित नवनीत नयौ,
कीरित-कुमारी सुरवारी दई बाँसुरी।।१॥

कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाइ नम्नता सौं माथ,
भाषन की लाख लालसा सौं निह जात हैं।
कहै रतनाकर चलत उठि ऊधव के,
कातर ह्वै प्रेम सौं सकल मृहि जात हैं।
सबद न पावत सो भाव उमगावत जो,
ताकि-ताकि आनन ठगे से हुकि जात हैं।
रंचक हमारी सुनौ रंचक हमारी सुनौ,
रंचक हमारी सुनौ कहि रहि जात हैं।

गोपी, ग्वाल, नंद, जसुदा सौं तौ बिदा ह्वै उठे,
उठत न पाय पै उठावत डगत हैं।
कहैं रतनाकर सँभारि सारथी पै नीर्फ्र,
दीठिनि बचाइ चल्यौ चोर ज्यौं भगत हैं।।

कुंजिन की कूल की कलिन्दी की रुऐंदी दसा, ' देखि-देखि आँस औ उसाँस उमगत हैं। ॐ रूपीं रथ तें उतरि पथ पावन जहाँ हीं तहाँ,

बिकल बिसूरि घूरि लोटन लगत हैं।।३।।

ण्याए लौटि लिजित नवाए नैन ऊघी अब, सब सुख-साघन कौ सूघो सौ जुतन लै। कहै रतनांकर गँवाए गुन गौरव औ, गरब-गढ़ी कौ परिपूरन पतन लै।। छाए नैन नीर पीर-कसक कमाए उर, दीनता अधीनता के भार सौं नतन लै। प्रेम-रस रुचिर बिराग-तूमड़ी में पूरि, ज्ञान-गूदड़ी में अनुराग सौ रतन लै।।४।।

प्रेम मद-छाके पग परत कहाँ के कहाँ
थाके अंग नैनिन सिथिलता सुहाई है।
कहै रतनाकर यों आवत चकात ऊधी,
मानी सुधियात कोऊ भावना भुलाई है।।
धारत घरा पै ना उदार अति आदर सौं,

सारत ब<u>ँहोलि</u>नि जो आँस-अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा कौ दियौ, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है।।।।

आंसुनि की धार औ उभार कों उसाँसनि के,
तार हिचकीनि के तिनक टिर लेन देहु।
कहैं रतनाकर फुरन देहु बात रंच,
भावनि के विषम प्रपंच सिर लेन देहु॥
आतुर ह्वै और हू न कातर बनावौ नाथ,
नैसुक निवारि पीर धीर धिर लेन देहु।
कहत अबै हैं कहि आवत जहाँ लों सबै,
नैंकु थिर कढ़त करेजौ किर लेन देहु॥
हा अ

ज्वालामुखी गिरि तैं गिरत द्रवे द्रब्य कैधौं, बारिद पियौ है बारि बिष के सिवाने मैं। कहै रतनाकर कै काली दाँव लेन-काज, फेन फुफकारै उहिं गाँव दुख-साने में।। जीवन बियोगिनि कौ मेघ अँचयौ सो किधौं, उपच्यौ पच्यौ न उर ताप अधिकानै मैं। हरि-हरि जासौं बरि-बरि सब बारी उठैं, जानें कौन बारि बरसत बरसाने में ॥७॥ छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर, गौन रौन-रेती सौं कदापि करते नहीं। कहै रतनाकर बिहाइ प्रेम-गाथा गृढ, स्रीत रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालिन के उमड़त आँसू देखि, लेखि प्रलयागम हूँ नैंकु डरते नहीं। होती चित चाव जौ न रावरे चितावन कौ, तजि ब्रज - गाँव इतै पाव धरते नहीं।।८॥ ('रत्नाकर' से)

# भीष्म-प्रतिज्ञा करता द्वित्र

भीषम भयानक पुकारचो रन-भूमि आनि,
छाई छिति छितिनि की गीति उठि जाइगी।
कहै रतनाकर रुघिर सौं रुँश्रुगी धरा,
लोयनि पै लोयनि की भीति उठि जाइगी।।
जीति उठि जाइगी अजीत पंडु-पूतिन की,
भूप दुरजोधन की भीति उठि जाइगी।
कैतौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी, कै
आज हरि-प्रन की प्रतीति उठि जाइगी।।१॥

भीषम के बानिन की मार इमि माँची गात,
एकहूँ न घात सव्यसाची करि पावे हैं।
कहै रतनाकर निहारि सो अधीर दसा,
विभुवन-नाथ-नैन नीर भरि आवे है।।
बहि बहि हाथ चक्र-ओर ठिह जात नीठि,
रिह रिह तापै बक्र दीठि पुनि घावे है।
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावे उर्त,
भक्त-भय-घालन की बानि उमगावे है।।२।।

छूटची अवसान मान सकल घनंजय कौ,

घाक रही घनु मैं न साक रही सर मैं।
कहै रतनाकर निहारि करनाकर कैं,
आई कुटिलाई कछु भौंहिन कैँग्रिं मैं।।
रोकि झर रंचक अरोक बर बानिन की,
भीषम यौं भाष्यौ मुसकाइ मंद स्वर मैं।
चाहत बिजै कौं सारथी जूर्र कियौ सारथ, तौ
बक्र करी भृकुटी न, चक्र करी कर मैं।।३।।
('रत्नाकर' से)

### गंगावतरण

(सूर्यवंशी महाराज भगीरथ ने अपने अभिशप्त पूर्वजों की मुक्ति के लिए पृथ्वी पर गंगा ले आने की कामना से ब्रह्मा की आराधना की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं। 'गंगा- 'वतरण' से उद्धृत निम्नांकित पंक्तियों में इसी प्रसंग का रोचक और प्रभावपूर्ण चित्रण है।)

निकसि कमंडल तें उमंडि नभ-मंडल-खंडित। धाई घार अपार बेग सौं वायु विहंडित।। भयौ घोर अति सब्द घमक सौं त्रिभुवन तरजे। महा मेघ मिलि मनहु एक संगहिं सब गरजे।।१।।

भरके भान-तुरंग चमिक चलि मग सौं सरके। हरके बाहन रुकत नैंकु नहिं बिधि हरि हर के।। दिगाज करि चिक्कार नैन फेरत भय-थरके। धुनि प्रतिधुनि सौं धमिक घराघर के उर धरके।।२॥ कढ़ि-कढ़ि गृह सौं बिबुघ बिबिघ जाननि पर चढ़ि-चढ़ि । पिंड-पिंढ मंगल-पाठ लखत कौतुक कछ बढ़ि-बढ़ि॥ सुर-सुंदरी ससंक बंक दीरघ दुग कीने। लगीं मनावन सुकृत हाथ कानन पर दीने ।।३।। निज दरेर सौं पौन-पटल फारति फहरावित । सुर-पूर के अति सघन घोर घन धिस घहरावति ॥ चली घार धुधकारि घरा-दिसि काटति कावा। सगर-सृतनि के पाप-ताप पर बोलति घावा ॥४॥ बिपूल बेग सौं कबहुँ उमिंग आगे कौं घावति। सौ सौ जोजन लौं सुढार ढरतिहिं चिल आवित।। फटिकसिला के बर बिसाल मन बिस्मय बोहत। मनहु बिसद छद अनाधार अंबर मैं सोहत ॥५॥ √.¥वाति-घटा घहराति मुक्ति-पानिप सौं पूरी । , कैधौं आवित झुकित सुभ्र-आभा-रुचि रूरी।। मीन मकर-जलब्यालिन की चल चिलक सुहाई। सो जनु चपला चमचमाति चंचल-छिब-छाई ॥६॥ रुचिर रजतमय कै बितान तान्यौ अति बिस्तर। झिर्ग्रतं बुँद सो झिलमिलाति मोतिनि की झालर।। ताके नीचैं राग-रंग के ढंग जमाए। सुर-बनितनि के बुंद करत आनंद-बधाए।।।।। बर-बिमान-गज-बाजि-चढ़े जो लखत देव-गन। तिनके तमकत तेज दिब्य दमकत आभूषन ।। प्रतिबिम्बित जब होत परम प्रसरित प्रबाह पर। जानि परत चहुँ ओर उए बहु बिमल बिभाकर ॥८॥, कबहुँ सु घार अपार-बेग नीचे कौं घावै।
हरहराति लहराति सहस जोजन चिल आवै।।
मनु बिधि चतुर किसीन पौन निज मन कौ पावत। कुट्रीट पुन्य-खेत-उतपन्न हीर की रासि उसावत।।।।
छहरावित छिबि कबहुँ कोऊ सित सघन घटा पर।
प्रवित फैलि जि़िम जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर-पटा पर।।
तिहिं घन पर लहराति लुरित चुपला जब चमके।

<sup>·</sup> कबहुँ बायु-बल फूटि छूटि बहु बपु घरि घावै । ∽ चहुँ दिसि तें पुनि डटिति सटिति सिमटिति चलि आवे।। मिलि-मिलि द्वै-द्वै चार-चार सब धार सुहाई। फिरि एकै हुँ चलति कलित बल बेग बड़ाई।।११॥ जल सौं जल टकराइ कहूँ उच्छलत उमंगत। पुनि नीचैं गिरि गाजि चलत उत्तंग तरंगत ॥ मनु कागदि कपोत गोत के गोत उड़ाए। > 🖟 🖔 लरि अति ऊँचैं उलरि गोति गुथि चलत सुहाए।।१२॥ कबहुँ बायु सौं बिचलि <u>बंक</u>-गति लहरति घावै। 🗥 🤊 मनहु सेस् सित बेस गगन तें उतरत आवै।। कबहुँ फेन उफनाइ आइ जूल-तल पर राजै। मनु मुकतिन की भीर छीर-निधि पर छुबि छाजै।।१३॥ इहि बिधि घावति घँसति ढरित ढरकति सुख-देनी 👭 मनहु सँवारति सुभ सुर-पुर की सुगम<sup>ू</sup>निसेन् ।। विकास बिपुल बेग बल बिकम कैं ओजिन उमगाई ) हरहराति हरषाति संभु-सनमुख तब आई ।।१४।। भई थिकत छिब छिकत हेरि ह<u>रि-स्प</u> मनोहर। ह्वै आनिह के प्रान रहे तन घरे घरोहर।। भयो कोप कौ लोप चोप औरे उमगाई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष-रुखाई ॥१५॥

कृपानिधान सुजान संभु हिय की गति जानी। दियौ सीस पर ठाम ब्राम किर कै मन मानी।।१ ('रत्नाकर' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- १. उद्धव कौन थे ? वे ब्रज में क्यों भेजे गए और उन्होंने गोपियों को क्या संदेश दिया ?
- ্রে. गोपियों ने उद्धव से क्या कहा और उसका उद्धव पर क्या प्रभाव पड़ा ?
  - ३. महाभारत-युद्ध में कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा की थी और उन्हें किस कारण अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी?
- ४. "भोष्मप्रतिज्ञा" कविता के आधार पर भीष्म के रण-कौशल का अपने शब्दों में वर्णन की जिए।
- ५. गंगावतरण की कथा संक्षेप में लिखिए।
- ६. भावार्थ लिखिए :
  - (क) हरि-हरि जासौं बरि-बरि.....बरसत बरसाने मैं।
  - (ख) कैतौ प्रीति-रीति.....उठि जाइगी ।
  - (ग) चाहत बिजै कौं......चक्र करी कर मैं।
  - (घ) रुचिर रजतमय......आनंद-बधाए।

# माखनलाल चतुर्वेदी

माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन् १८८८ ई० में होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) जिले के बाबई गाँव में हुआ था। इन्होंने नार्मल परीक्षा पास करके अध्यापन-कार्य प्रारंभ किया। इसी समय इन्होंने हिन्दी के साथ मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। कुछ वर्ष बाद चतुर्वेदी जी अध्यापन-कार्य छोड़ कर 'प्रभा' के संपादकीय विभाग में चले गए और फिर 'कर्मवीर' के संपादक बन गए। उसी समय इन्होंने 'एक भारतीय आत्मा' के उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएँ लिखीं। इन्होंने सन् १९२१-२२ ई० के असहयोग आंदोलन में सिक्रय भाग लिया, फलतः इन्हें कारावास का दंड भी भोगना पड़ा। साहित्य-सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट० उपाधि से तथा भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया है। कारावास कर के स्वारंध्य किया भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया है। कारावास कर के स्वारंध्य किया भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया है। कारावास कर के स्वारंध्य किया किया भारत सरकार ने पद्मभूषण से अलंकृत किया है।

चतुर्वेदी जी का काव्य मुख्यतः राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। इनकी किवताओं में स्वातंत्र्य के साथ त्याग और बिलदान की भावना का स्वर सर्वेत्र मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने प्रेम और प्रकृति-संबंधी किवताएँ भी लिखी हैं। भारतीय-स्वतंत्रता-आंदोलन को वाणी प्रदान करनेवाले किवयों में इनका प्रमुख स्थान है।

चतुर्वेदी जी का ध्यान मूलतः भाव पर केन्द्रित रहता है, अतः कविता के बाह्य बंधनों को ये पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। छंद-विधान में नवीनता लाने के लिए दो-तीन छंदों को मिलाकर नवीन छंद-योजना भी इन्होंने की है। शब्द-चयन में तत्सम या तद्भव का बंधन भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। बोलचाल के शब्दों के साथ उर्द-फ़ारसी के शब्द भी इनकी कविता में मिलते हैं।

'हिमिकरोटिनो', 'हिमतरांगिणों', 'युगचरण', 'समर्पण', तथा 'माता' इनकी प्रमुख काव्य-रचनाएँ हैं और गद्य-कृतियों में 'साहित्य देवता' प्रसिद्ध है।



मालनलाल चतुर्वेदी

### प्राण का शृंगार

। वाणि वीणा और वेणी की त्रिवेणी धार बोले, क्यार नृत्य बोले, गीत बोले, मूर्ति बोले, प्यार बोले। आज हिमगिरि की पुकारों, सिन्धु सौ-सौ बार बोले, आज गंगा की लहर में, प्रलय का व्यापार बोलें। युग तरुण, तव नेत्र तक, वह नेह का नव-ज्वार आया, काल की झंकार आई, प्राण का श्रृंगार आया। अब नरों में, नारियों में हो कि बलशाली भुजा। नाग-सी फुंकारती, हों कोटि मतवालूी भुजा। कोटि-शिर ये शिर नहीं, बलि के अनंत प्रसीद हैं ये, और काली के चरण के मधुर नूपुर-नाद हैं ये। तीर्थं ? ये ऊँचे उठाएँ शिर, गगन से बोल बोलें, साँस लेती लाश को नीचे गिरा,—जिन्दा टटोलें। फिर बजे वीणा प्रवीणा, फिर भले रॅंगरेलियाँ हों, ्रस्तत ्लेता हो चुनौती, फिर भले अठखेलियाँ हों। र देश के 'शूच्युप्' पर कुरबान हो, उठती जवानी, देश की मुसकान पर बलिदान 'राजा' और 'रानी'। अमित मधु-आकर्षणों का ज्वार हरि, वंशी बजाए, स्वर भरे कश्मीर उसमें, <u>भैरबी</u> नेपाल गाएँ। मोह ले मन को हमारे नेह का गांधार प्रहरी, कि और लंका से हमारी सिन्धु-सी हो प्रीत गहरी। /आज तेरे नेह पर, असहाय का अभिमान ठहरा, दीन का ईमान ठहरा, पीड़ितों का मान ठहरा। चरणतल में भूमि ठहरी, शीष पर भगवान ठहरा, एक अँगुली के इशारे अखिल हिन्दुस्तान ठहरा।)

('यगचरण' से)

## मुक्त गगन है मुक्त पवन है

्रमुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त साँस गरबीली। लाँघ सात लाँबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली। उठ रणराते, ओ बलखाते, विजयी भारतवर्ष। नक्षत्रों पर बैठे पूर्वज, माप रहे उत्कर्ष!

> ओ पूरब के प्रलयी पंथी ओ जग के सेनानी ! होने दे भूकंप कि तूने, आज-भृकुटियाँ तानीं।

नभ तेरा है ?—तो उड़ते हैं वायुयान ये किसके ? भुज-बज्रों पर, मुक्ति-स्वर्ण को देख लिया है घिसके।

तीन ओर सागर तेरा है, लहरें दौड़ी आतीं, चरण, भुजा, कटिबंध देश तक, वे अभिषेक सजातीं।

(क्या लहरों से खेल रहे वे हैं जलयान तुम्हारे? नहीं? अरे तो हटे न अब तक लहरों के हत्यारे? उठ पूरब के प्रहरी, पश्चिम जाँच रहा घर तेरा? साबित कर, तेरे घर पहले होता विश्व सवेरा।

> तुझ पर पड़ जो किरनें जूठी— हो जातीं, जग पाता, जीने के ये मंत्र सूर्य से— सीस्रो — भाग्य - विधाता

सूझों में, साँसों में, संगर में, श्रम में, ज्वारों में, जीने में, मरने में, प्रतिभा में, आविष्कारों में। सागर की बाहें लाँघे हैं, तट-चुंबित भू-सीमा,

तू भी सीमा लाँघ, जगा एशिया, उठा भुज भीमा !

आज हो गई धन्य, प्रबल हिन्दी वीरों की भाषा, कोटि-कोटि सिर कलम किए फूली उसकी अभिलाषा।

> जग कहता है तू विशाल है, तू महान, जय तेरी, लोक-लोक से बरस रही, तुझ पर पुष्पों की ढेरी।

ं तीन तरफ सागर की लहरें जिसका बने बसेरा,
पतवारों पर नियति सजाती जिसका साँझ-सवेरा।
बनती हों मल्लाह-मुट्ठियाँ सतत भाग्य की रेखा,
रतनाकर रतनों का देता हो टकराकर लेखा।

उस लहरीले घर के झंडे, देश-देश में लहरें, लहरों से जाग्रत नर-प्रहरी कभी न स्ककर ठहरें।

उठता हो आकाश, हिमालय दिव्य द्वार हो अपना, सागर हो विजयिनी माँ तेरा, उस परसों का सपना। चिन्तक, चिन्ता-धारा तेरी, आज प्राण पा बैठी, रे योद्धा प्रत्यंचा तेरी, उठ कि बाण पा बैठी।

> लाल किले का झंडा हो अंगुलि-निर्देश तुम्हारा, और कटे घड़वाला अपित, तुम को देश तुम्हारा।

मिले रक्त से रक्त, मने अपना त्योहार सलोना। भरा रहे अपनी बलि से माँ की पूजा का दोना। हथकड़ियों वाले हाथों हैं, शत-शत बंदनवारें, और चूड़ियों की कलाइयाँ उठ आरती उतारें।

> हो नन्ही दुनिया के हाथों, कोटि-कोटि जयमाला, मस्तक पर दायित्व, हृदय में— बज्ज, दृगों में ज्वाला।

तीस करोड़ घड़ों पर गर्वित, उठे, तने ये सिर हैं, तुम संकेत करो, कि हथेली पर शत-शत हाजिर हैं।

('युगचरण' से)

### युग-पुरुष

उठ, उठ तू, ओ तपी, तमोमय जग उज्ज्वल कर गूँजे तेरी गिरात कोटि भवनों में घर-घर गौरव का तू मुकुट पहिन युग के कर-पल्लव स्टब्स तेरा पौरुष जगे, राष्ट्र— हो उन्नत अभिनव।

तेरे कंघों लहराए, प्रतिभा की खेती, तेरे हाथों चले नाव, जग-संकट खेती। तुझ पर पागल बने आज उ<u>न्मूत्त</u> जमाना, तेरे हाथों बुने सफलता ताना-बाना।

तू युग की हुंकार, आविष्ण अमर जीवन की वाणी, तेरी साँसें अमर हो उठें, युग - कल्याणी।

तेरा पहरेदार, विन्ध्य का दक्षिण उत्तर, तेरी ही गर्जना, नर्मदा का कोमल स्वर। तेरी जीवित साँस आज तुलसी की भाषा, तेरा पौरुष सुतृत अमर जीवन की आशा।

जाग, जाग उठ तपी, तुझे
जग का आमंत्रण
इंक्ट्रण्य विभु दे तुझको उठा
सौंप कर अमृत के कण।

तेरी क्रुन्धिपर सजे हिमालय रजत-मुकुट-सा, सिन्धु, इरावित बने सुहावन वैभव घुट-सा, गंगा-जमुना बहें तुम्हारी उर-माला-सी, विहरित हरित स्वदेश करें, कृषि-जन-कमला-सी।

कमर-बंद ़ नर्मदा बने उठ सेना-नायक। शस्त्र-सज्जिता तरल तापती बने सहायक।

तेरी असि-सी लटक चलें कृष्णा कावेरी, आज सृजन में होड़ लगे विधना से तेरी। लिख, लिख तू ओ तपी, जगा उन्मत्त जमाना जिसने ऊँचा शीश किए जग को पहचाना।

तू हिमगिरि से उठा
कुमारी तक लहराया,
रतनाकर ले आज—
चरण धोने को आया।

उठ, ओ युग की अमर-साँस, कृति की नव-आशा, उठ, ओ यशोविभूति, प्रेरणा की अभिलाषा, तेरी आँखों सजे विश्व की सीमा-रेखा, अंगुलियों पर रहे, जगत की गति का लेखा। ('समर्पण' से)

### प्रक्त और अभ्यास

- १. 'प्राण का भ्रंगार' किवता का केन्द्रीय भाव क्या है और उससे क्या प्रेरणा मिलती है ?
- २. भूकत गगन है, मुक्त पवन हैं शीर्षक किवता में स्वतंत्र भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है ? उसमें किव ने किन अभावों की ओर इंगित किया है ?
  - 'युग-पुरुष' कविता में किय ने किसको संबोधित किया है और वह उससे क्या आशाएँ रखता है ?
  - ४. निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए:
    - (क) देश के 'शूच्यप्र'.....'राजा' और 'रानी'।
    - (ख) आज हिमगिरि की पुकारों . . . . . . प्रलय का ब्यापार बोले ।
    - (ग) नभ तेरा है ? . . . . . . लिया है घिसके ।
    - (घ) तेरी कृति पर.....कृषि-जन-कमला-सी।
  - ५. निम्नांकित पंक्तियों में से एक में अनुप्रास, एक में रूपक तथा एक में अपह्नुति अलंकार है। किस पंक्ति में कौन-सा अलंकार है, यह बताते हुए प्रत्येक अलंकार का लक्षण लिखिए:
    - (क) कोटि शिर ये शिर नहीं, बिल के अनंत प्रसाद हैं ये।
    - (ख) भुज-वच्चों पर मुक्ति-स्वर्ण को देख लिया है घिसके।
    - (ग) वाणि, वीणा और बेणी की त्रिवेणी धार बोले।

# जयशंकर प्रसाद्

जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में सन् १८९० ई० में हुआ था। 'सुंघनी साहु' के नाम से प्रसिद्ध बाबू देवीप्रसाद इनके पिता थे जिनकी मृत्यु प्रसाद के बाल्यकाल में ही हो गई थी। इनकी शिक्षा मुख्यतः घर पर ही हुई। संस्कृत साहित्य के प्रति इनके मन में आरंभ से ही गहरा अनुराग था, इसलिए वेद और उपनिषद् के साथ इतिहास और दर्शन का भी इन्होंने गंभीर अध्ययन किया। इनका जीवन निरंतर संघर्षरत रहा और इन्हें अनेक पारिवारिक झंझटों का सामना करना पड़ा। सन् १९३७ ई० में क्षय रोग से इनका देहांत आ।

प्रसाद अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परिनन्दा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। सांसारिक विज्ञापन और यशोलिप्सा से तटस्य रहकर वे शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन और मनन में ही लीन रहते थे। उनके मनोविनोद के साधन थे शतरंज, बागबानी, शास्त्रचर्चा और कवितापाठ। काव्य-कला के अतिरिक्त उनका संगीत, चित्र और मूर्तिकला से भी गहरा अनुराग था। प्राचीन भग्नावशेषों के अध्ययन में भी उन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी।

प्रसाद कवि, कथाकार और नाटककार होने के अतिरिक्त दार्शनिक और इतिहासज्ञ भी थे। ये युगप्रवर्तक साहित्य-स्रष्टा थे। कला और दर्शन का मणिकांचन-संयोग इनके काव्य की विशेषता है। छायावादी शैली-शिल्प का प्रौढ़तम रूप इनकी कविता में उपलब्ध होता है।

'कानन कुसुम' और 'प्रेम-पथिक' प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएँ हैं। 'झरना', 'औसू' तथा 'लहर' इनकी प्रमुख काव्य-रचनाएँ हैं और 'कामायनो' इनकी अंतिम एवं प्रौढ़तम काव्य-कृति है। अनेक विद्वानों के मत से यह आधुनिक हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें मानव-सभ्यता के विकास की कथा रूपक-शैली में अंकित की गई है। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध भी लिखे और नाटक के क्षेत्र में तो इनका स्थान सर्वोच्च है। फिर भी मूलरूप में प्रसाद कित ही हैं।



जयशंकर प्रसाद

### विजयिनी मानवता

(यह अवतरण 'कामायनी' के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। चिन्ता में निमान मनु से श्रद्धा का साक्षात्कार होता है। श्रद्धा मनु को निराश देखकर सांत्वना देती है और कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करती है।)

आगंतूक ने सस्नेह— "अरे, तुम इतने हुए अधीर! हार बैठे जीवन का दाँव. जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद ; तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्नाद। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल; मिलेंगे वे जाकर अति शीध आह उत्सूक है उनकी धुल। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक ; नूतनता का आनंद नित्य किए है परिवर्तन में टेक। युगों की चट्टानों पर सुष्टि डाल पद-चिह्न चली गंभीर ; देव, गंधर्व, असूर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर्। ्र्रएक तुम, यह विस्तृत भू-खंड प्रकृति-वैभव से भरा अमंद ; कर्म का भोग, भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद।

अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते ? तुच्छ विचार ! तपस्वी ! आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार !ं

दब रहे हो अपने ही बोझ खोजते भी न कहीं अवलंब ; तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण होऊँ मैं बिना विलंब ?

्राज समर्पण लो सेवा का सार संजल संसृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत-विकार।

्र. दया, माया, ममता लो आज, मधुरिमा लो, अगाध विश्वास ; हमारा हृदय-रत्न-निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास ।

> बनो संसृति के मूल रहस्य तुम्हीं से फैलेगी वह बेल ; विद्वासिक मेर मार्थ से भर जाय सुमन के खेलो सुंदर खेल।

और यह क्या तुम सुनते नहीं
विधाता का मंगल वरदान—
'शिनतशाली हो, विजयी बनो'
विश्व में गूँज रहा जय गान।

डरो मत अरे अमृत-संतान अग्रसर है मंगलमय वृद्धि ; पूर्ण आकर्षण जीवन-केन्द्र खिची आएगी सकल समृद्धि ।

देव-असफलताओं का ध्वंस
प्रचुर उपकरण जुटाकर आज।
पड़ा है बन मानव-संपत्ति
पूर्ण हो मन का चेतन राज।

चेतना का सुंदर इतिहास—
अखिल मानव भावों का सत्य।
विश्व के हृदय-पटल पर दिव्य
अक्षरों से अंकित हो नित्य।

विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण ; पटें सागर, बिखरें ग्रह-पुंज और ज्वालामुखियां हों चूर्ण।

उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद ; आज से मानवता की कीर्ति अनिल, भू, जल में रहेन बंद ।

जलिध के फूटें कितने उत्स द्वीप, कच्छप डूबें-उतरायें; किन्तु वह खड़ी रहेदृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय।

विश्व की दुर्बेलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार ; हँसाता रहे उसे सिवलास शक्ति का कीड़ामय संचार।

शक्ति के विद्युत्कण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय , समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय !"

('कामायनी' से)

### बीती विभावरी जाग री

बीती विभावरी जाग री!
अंबर पनघट में डुबो रही—
तारा-घट ऊषा नागरी।

खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा,

> लो यह लितका भी भर लाई— मधु मुकुल नवल रस गागरी।

अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए—

> तू अब तक सोई है आली। आँखों में भरे बिहाग री!

> > ('लहर' से)

Maryland

किरग

किरण ! तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, स्वर्ण सरसिज किंजल्क समान, उड़ाती हो परमाणु पराग।

धरा पर झुकी प्रार्थना सदृश,

मधुर मुरली-सी फिर भी मौन,——

किसी अज्ञात विश्व की विकल
बेदना-दूती-सी तुम कौन?

अरुण शिशु के मुख पर सविलास, सुनहली लट घुँघराली कांत, नाचती हो जैसे तुम कौन?—— उषा के अंचल में अश्रांत।

भला उस भोले मुख को छोड़, और चूमोगी किसका भाल, मनोहर यह कैसा है नृत्य, कौन देता है सम पर ताल?

कोकनद मधुधारा - सी तरल, विश्व में बहती हो किस ओर? प्रकृति को देती परमानंद, उठाकर सुंदर सरस हिलोर।

स्वर्ग के सूत्र सदृश तुम कौन, मिलाती हो उससे भूलोक? जोड़ती हो कैसा संबंध, बना दोगी क्या विरज विशोक!

भें सुदिन मणि-वलय विभूषित उषा— सुंदरी के कर का संकेत— कर रही हो तुम किसको मधुर, किसे दिखलाती प्रेम निकेत । चपल ! ठहरो कुछ लो विश्राम, चल चुकी हो पथ शून्य अनंत, सुमन मंदिर के खोलो द्वार, जमे फिर सोया वहाँ बसंत।

('झरना' से)

हिमादि तुंग शृंग से
प्रबुद्ध शुद्ध भारती—अध्ये प्री
स्वयं प्रमी समुज्ज्वला
स्वतंत्रता पुकारती—
असर्य वीरपुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो।'
असंख्य कीर्ति-रिश्मयाँ,
विकीणं दिव्य दाह-सी क्री के रिक्मी मित्र मातृभूमि के—
भूत मातृभूमि के—
भूति मतृभूमि के—

## हिमालय के आँगन में

हिमालय के आँगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार । उषा ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार । जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। त्र्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक । विमल वाणी ने बीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्तस्वर सप्तसिन्धु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत। बचाकर बीज रूप से सुष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। अरुण-केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत। सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास। पुरंदर ने पिव से हैं लिखा, अस्थि-युग का मेरे इतिहास। सिन्ध-सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह। धर्म काले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बंद। हमीं ने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही घरा पर धूम। भिक्षु हो कर रहते सम्राट दया दिखलाते घर-घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दुष्टि, मिला था स्वर्ण-भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सुष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान-पतन, आँधियाँ, झड़ी, प्रचंड समीर। खड़े देखा, झेला हँसते, प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित थे पूत, भूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वहीं है रक्त, वहीं है देश, वहीं साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य-संतान। जिएँ तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष।

#### प्रश्न और अभ्यास

- १. पाठ के आधार पर कामायनी (श्रद्धा) का चरित्र-चित्रण कीजिए।
- २. मनु के अधीर होने पर श्रद्धा ने उन्हें किस प्रकार कर्म-पथ पर अग्रसर किया ?
- ३. किरण को 'वेदना की दूती', 'स्वर्ग के सूत्र सदृश' और 'कोकनद मधुधारा-सी तरल' क्यों कहा गया है ?
- ' ४. 'हिमाद्रि तुंग भूंग से' कविता में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है ? उससे क्या प्रेरणा मिलती है ?
  - ५. अंतःकथाओं को स्पष्ट करते हुए 'हिमालय के आंगन में' कविता के आधार पर प्राचीन भारत की महिमा का वर्णन कीजिए।
  - ६. निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए :
    - (क) पुरातनता का .... टेक ।
    - (ख) घरा पर शुकी ''' तुम कौन ?
    - (ग) द्यक्ति के विद्युत्कण : : हो जाय।
  - ्र (घ) विजय केवल लोहे ' ' घर-घर घूम ।
    - ७. 'बीती विभावरी जाग री' गीत का सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए।

# सियारामशरण गुप्त 🗀

किव श्री सियारामशरण गुप्त का जन्म सन् १८९५ ई० में चिरगाँव, जिला झाँसी (उत्तरप्रदेश) के वैश्य परिवार में हुआ था। ये राष्ट्रकिव श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज थे। निरंतर श्वास रोग से पीड़ित रहने पर भी सियारामशरण जी साहित्य-साधना के प्रति जागरूक रहे। सन् १९६३ ई० में इनका देहावसान हुआ।

सियारामशरण ने उन अछूते विषयों को भी अपने काव्य में स्थान दिया जो दैनिक जीवन के समीप होते हुए भी प्रायः किवयों द्वारा उपेक्षित रहे हैं। इनके काव्य में प्राचीन के प्रति आस्था और प्रेरणाप्रद नवीन के प्रति उत्साह मिलता है। इनका काव्य अनुभूति और आस्था का काव्य है। जीवन के चिरंतन आदर्शों में किव का अटूट विश्वास था; इसीलिए युद्ध और संघर्ष के इस युग में भी अहिंसा, प्रेम, सद्भाव और शांति का पुनीत स्वर इनके काव्य में निरंतर प्रतिध्वनित होता रहा है। गांधी और विनोबा भावे के जीवन-दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने चिन्तन और अनुभूतिप्रधान काव्य का सर्जन किया।

सियारामशरण जी की साहित्य-साधना बहुमुखी थी। इनका साहित्य गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से समृद्ध है। उत्कृष्ट किव होने के साथ-साथ सफल उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार तथा निबंधकार के रूप में भी इनकी पर्याप्त ख्याति है। इनकी भाषा स्वच्छ, प्रसादमयी तथा संस्कृत के सरल शब्दों से युक्त है। उसमें प्रादेशिक या विदेशी शब्दों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। चिन्तनप्रधान शैली में काव्य-रचना करने पर भी इन्होंने सहजता और सुबोधता को कहीं छोड़ा नहीं है। भाषा की प्रांजलता पर इनका ध्यान सत्त बना रहा है फलतः बौद्धिक चिन्तनपूर्ण विषयों पर लिखी इनकी किवताएँ भी सुबोध और सरल हैं।

'मौर्य विजय', 'आद्री', 'पायेय', 'आत्मोत्सर्ग', 'मृष्मयी', 'बापू', 'उन्मुक्त', और 'नकुल' इनकी मुख्य काव्य-कृतियाँ हैं।



सियारामशरण गुप्त

## सम्मिलित

(१)

"चलो, चलो इस अमलतास के फूल न तोड़ो; ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोड़ो।" विस्मित था मैं, भला यहाँ ऐसा है भय क्या, यह निषेध किसलिए, गूढ़ इसमें आशय क्या। मेरा मन तो हरा हो गया इन्हें निरख कर; दोनों का यह रुचिर रूप नयनों से चख कर। और अधिक के हेतु समुत्सुक हूँ मैं मन में, ये दोनों जड़ विटिप यहाँ इस विरल विजन में। दें भेंट रहे हैं एक दूसरे को खिलखिलकर; निज-निज सीमा लाँध सहोदर-से हिलमिलकर। इसकी शाखा लिए कनक-कुसुमों की डाली; उसके कर में मधुर-फलों की भेंट निराली। पुलकांदोलित पत्र परस्पर की छाया में; छाया भी अविभिन्न परस्पर की माया में।

(२)

किन्तु बताया गया मुझे, मैंने भी जाना, कटु प्रसंग वह शोचनीय दस बरस पुराना। "दो स्वजनों में मिले-जुले इस भूमि-खंड पर, वैर-भाव बढ़ गया, चंड होकर प्रचंडतर। कहा एक ने—'स्वत्व यहाँ इस पर है मेरा', कहा अन्य ने—'कौन, कहाँ का तू, क्या तेरा?' बढ़ते-बढ़ते हुआ क्रोध का रूप भयानक; आपस में चल पड़े एक दिन शस्त्र अचानक।

रुधिर गिराते हुए यहीं दोनों वे सोए; इसी भूमि पर सहठ प्राण दोनों ने खोए। उसी बरस नव रुधिर पिए उस कूर कलह का, दीख पड़े अंकुरित यहाँ ये दो द्रुमृ सहसा। ठहरो मत इस ठौर यहाँ, ये फूल न तोड़ो; ठीक नहीं यह, इस रसाल की ममता छोड़ो। रिपु का इनका प्रेम-मिलन; शापित यह धरती; कलह-प्रेत की मूर्ति यहाँ दिन-रात विचरती।

कलह-प्रंत की मूर्ति ! -- अरे ओ मानव भोले , धरती के इस प्रेम-तीर्थ में पावन हो ले। तू इसको रुधिराक्त करों से आया कर इसे काटना चाहा तुने। पर अब भी यह वही—अखंडित है, अ<u>मिलि</u>न है ; चिर-नूतन फल-फूल लिए शोभित प्रतिदिन है। त्म दो का विष-वैर शांति सह पी जाती है। नव-नव जीवन-सुधा पिला लौटा लाती है। तुझको फिर-फिर यहाँ अहा ! तरु-तरु, तृण-तृण में बाँधे है यह तुझे प्रेम-प्रियता के ऋण में। नहीं भूलता कलह तदिप,—हा ! तू यह कैसा ; क्या रिपु-रिपु में मंजु-मिलन हो सकता ऐसा? वसुधे, स्वजन-स्वजन का वैर-पंक वह तेरी सुरसरि-मध्य हुआ है निष्कलंक यह। तेरे इस अग-विटिप तले में निर्भय घूमूँ ; लेकर ये फल-फूल इन्हीं पत्तीं-सा झुमूँ ।

('मृण्मयी' से)

#### बापू

विश्व - महावंश - पाल, घन्य, तुम घन्य हे घरा के लाल ! छदा - छल के अबोध, वीतराग वीतकोध में पुरातन है नूतन में, नूतन चिरंतन में। छोटे - से क्षितिज हे, तुम वसुधा के निज है, वसुधा तुम्हारे बीच स्वर्ग में समुझत है, स्वर्ग वसुधा में समागत है, आकर तुम्हारे नए संगम में, लघु अवतीर्ण है महत्तम में, और पास आस-पास बिले, दूर एक दूसरे से हिले भीतर में बाहर में, और रोदन ध्वनित एक स्वर में हास जानें किस भाषा में, ज्ञात किसे, जानें किस आशा में, हास में तुम्हारे विश्व हँसता ; रोदन में आकर निवसता विश्व-वेदना का महा पारावार , घोर - घन हाहाकार; छोटा-सा तुम्हारा यह वर्तमान ; विपुल भविष्य में प्रवर्द्धमान ; आज के अपुत्य तुम, कल के जनक एक के अनेक में गणक ही ; सबके सहज साध्य सबके सदा अवार्ध्य

सर्वकाल **√√** आत्मलीन सर्वात्मीय: कौन परकीय ? तव तुम अपने हो विश्व भर के पुण्यातिथि भी सदैव घर के; हे विदेह ! गेही भी सदैव तुम हो अगेह; फेंक सकते हो तुम्हीं निर्विकार, मृत्तिका-समान हेम-हीर-मणि-मुक्ता-हार 💬 संत्त अतुल हे, जन्मजात उच्च स्वर्गकुल के, मर्त्य - कुलशाखा में हुए हो गोद सप्रमोद: की शुक्ति यह हलकी ्र बड़ी बूंद किसी पुण्य-स्वाति जल की दुर्लभ सुयोगजन्य प्राप्त कर तुममें हुई है धन्य-धन्य-धन्य। बाल तुम ?--बाल-युवा-वृद्ध नहीं कुछ भी, पूर्ण विश्व-मानव तभी, तभी; प्यार - प्रेम - श्रद्धासह वार - वार प्रणत प्रणाम तुम्हें अहरह। ('बापू' से)

## विलौना

'में तो वही खिलौना लूँगा' मचल गया दीना का लाल,-'खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल-उछाल व्यथित हो उठी माँ बेचारी—
'था सुवर्ण-निर्मित वह तो! खेल इसीसे लाल,—नहीं है राजा के घर भी यह तो!'

> 'राजा के घर ! नहीं नहीं माँ तू मुझको बहकाती हैं; इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र तु ही कह तो ।'

> > फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल; 'मैं तो वही खिलौना लूँगा'—— मचल गया दीना का लाल।

'मैं तो वही खिलौना लूँगा' मचल गया शिशु राजकुमार,— 'वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार ।'

'वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से।' दौड़ पड़े सब दास-दासियाँ राजपुत्र के रोने से।

> 'मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं; खेल रहा था उछल-उछल कर वह तो उसी खिलौने से।'

> > राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रूजत - हेम - उपहार; र्प्या 'लूँगा वही, वही लूँगा मेंं।' मचल गया वह राजकुमार। ('मृण्मयी' से)

### पूजन

पद-पूजन का भी क्या उपाय ? तू गौरव-गिरि, उत्तुंगकाय !

तू अमल-धवल है, मैं श्यामल , ऊँचे पर हैं तेरे पद-तल , यह हूँ मैं नीचे का तृण-दल

पहुँचूं उन तक किस भाँति हाय ! तू गौरव गिरि, उन्तुंगकाय ! 🎊

हों शत-शत झंझावात प्रबल , फिर भी स्वभावतः तू अविचल । मैं तनिक-तनिक में चिर-चंचल ;

> मेटूं कैसे यह अंतराय ? तू गौरव - गिरि, उत्तुंगकाय !

अविरत तेरा करुणा-निर्झर अगणित घाराओं से झर-झर, जीवित रखता है जीवन भर

मेरा यह जीवन जड़ितप्राय ;
तू गौरव-गिरि, उत्तुंगकाय !
हैं जहाँ अगम्य दिवाकर-कर करियान ।
तेरे गह्वर भी आकर-वर रियान ।
हैं ऊँचों से भी ऊँचे पर ,

मन उन तक भी किस भाँति जाय ? तू गौरव-गिरि, उत्तुंगकाय !

('पाथेय' से)

### शंख-नाद्

मृत्युजय, इस घट में अपना कालकूट भर दे तू आज ; ओ मंगलमय, पूर्ण, सदाशिव, रुद्र-रूप घर लेतू आज! चिर-निद्रित भी जाग उठें हम, कर दे तू ऐसी हुंकार; मद-मत्तों का मद उतार दे दुर्धर, तेरा दंड - प्रहार। हम अंघे भी देख सकें कुछ , धघका दे प्रलय - ज्वाला ; उसमें पड़कर भस्म शेष हो है जो जड़ जुर्जर निस्सार। यह मृत शांति असहा हो उठी, छिन्न इसे कर दे तू आज ; मृत्युंजय, इस घट में अपना कालकुट भर दे तू आज! ओ कठोर, तेरी कठोरता कर दे हमको कुलिश-कठोर, विचलित कर न सके कोई भी झंझा की दारुण झकझोर। सिर के ऊपर के प्रहार सब सुमन - समूह - समान झड़ें , पैरों के नीचे के काँटे मृदु - मृणाल से जान पड़ें। भय के दीप्तानल में धँस कर उसे बुझा दें पैरों से ;

छाती खोल, खुले में अड़कर विपदाओं के साथ लड़ें।

तेरा सुदृढ़ कवच पहने हम घूम सकें चाहे जिस ओर ; ओ कठोर, तेरी कठोरता कर दे हमको कुलिश-कठोर।

ओ दुस्सह, तेरी दुस्सहता सहज - सह्य हमको हो जाय; तेरे प्रलय - घनों की धारा निर्मल कर हमको धो जाय!

अज्ञानि - पात में निर्घोषित हो विजय - घोष इस जीवन का ; तिड़त्तेज में चिर ज्योतिर्मय हो उत्थान - पतन तन का।

> बंधन - जाल तोड़कर सहसा इधर - उधर के कूलों का , तेरी उच्छृंखल वन्या में पागलपन हो इस मन का ।

निजता की संकीर्ण क्षुद्रता तेरे सुविपुल में खो जाय ; ओ दुस्सह, तेरी दुस्सहता सहज-सह्य हम को हो जाय

> ्ओ कृतांत, हमको भी दे जा निज कृतांतता का कुछ अंश ; नई सृष्टि के नवोल्लास में फूट पड़े तेरा विभ्रंश।

नव - भूखंड अमृत के घट-सा दे ऊपर की ओर उछाल , सागर का अंतस्थल मथकर तेरे विप्लव का भूचाल ।

जीर्ण शीर्णता के दुर्गों को , कुसंस्कार के स्तूपों को ढा दे एक साथ ही उठकर दुर्जय, तेरा क्रोध कराल।

कुछ भी मूल्य नहीं जीवन का हो यदि उसके पास न ध्वंस; ओ कृतांत, हमको भी दे जा निज कृतांतता का कुछ अंश।

ओ भैरव, किव की वाणी का मृदु माधुर्य लजा दे आज ; वंशी के ओठों पर अपना निर्मम शंख बजा दे आज !

नभ को छूकर दूर-दूर तक गूँज उठे तेरा जय-नाद; घर के भीतर छिपे पड़े जो बाहर निकल पड़ें साह्लाद।

'तिमर - सिन्धु में कूँद, तैर कर सुप्रभाव - से उठ आएँ ; निखिल संकटों के भीतर भी पाएँ तेरा पुण्य - प्रसाद । जीवन - रण के योग्य हमारा निर्भय साज सजा दे आज, ओ भैरव, कवि की वाणी में निर्मम शंख बजा दे आज।

('पाथेय' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- 'सिम्मिलित' कविता से हमें क्या संदेश मिलता है?
- र "बापू' के हास में विश्व हँसता है, और उनके रोदन में विश्व-वेदना का पारावार बसता है"—इस कथन को स्पष्ट कीजिए।
  - ३. 'खिलीना' शीर्षक कविता का सारांश देते हुए बताइए कि इसमें बाल-स्वभाव की किस विशेषता का वर्णन किया गया है ?
  - ४. 'शंखनाब' कविता में मंगलमय शिव से रुद्ररूप धारण करने की प्रार्थना क्यों की गई है ?
  - ५. निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए:
    - (क) स्वर्ग वसुधा में ' ' महत्तम में ।
    - (ल) आत्मलीन ' ' ' ' परकीय ।
    - (ग) गेही भी . . . . . मुक्ता-हार ।
  - ६. प्रस्तुत संग्रह में उद्धृत सियारामशरण गुप्त की कौन-सी कविता आपको प्रिय लगती है ?

# सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का जन्म सन् १८९७ ई० में बंगाल के महिषादल राज्य में हुआ था। इनके पिता जिला उन्नाव (उत्तरप्रदेश) के निवासी थे और वे आजीविका के लिए बंगाल चले गए थे। महिषादल में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया था। भाषा तथा साहित्य के अतिरिक्त संगीत और दर्शनशास्त्र में इनकी प्रारंभ से रुचि थी। स्वामी रामकृष्ण और विवेकानंद की विचारधारा का इन पर गहरा प्रभाव था। सन् १९६१ ई० में इनका देहावसान हुआ।

निराला की प्रतिभा बहुमुखी थी। किवता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। मूलतः ये किव थे और छायावाद के प्रवर्तकों में इनका अन्यतम स्थान है। इनकी किवता के विषयों में भी पर्याप्त विविधता है। शृंगार, प्रेम, रहस्यवाद, राष्ट्र-प्रेम और प्रकृति-वर्णन के अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध विद्रोह और मानव के प्रति सहानुभूति का स्वर भी इनके काव्य में पाया जाता है।

निराला का विद्रोही स्वभाव परंपरागत छंद-विधान को स्वीकार नहीं कर सका। इन्होंने 'मुक्त छंद' का विकास किया। प्रारंभ में साहित्य-जगत में इनका घोर विरोध हुआ और इनके मुक्त छंद के उपहासास्पद नाम भी रखें गए। किन्तु निराला विचलित नहीं हुए और अंत में साहित्य-जगत को इनकी प्रतिभा के महत्त्व को स्वीकार करना पड़ा।

निराला की उत्कृष्ट छायावादी किवताओं की भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। लंबी समस्त पदावली, गहन विचार और लाक्षणिक शैली के कारण इनकी किवता साधारण पाठक को कुछ किठन प्रतीत होती है। कहीं-कहीं सूक्ष्म दार्शनिकता के कारण भी किवता क्लिष्ट हो गई है। नूतन छंद, नूतन पदावली, नूतन प्रतीक और नूतन अप्रस्तुत योजना के कारण इन्हें हिन्दी का क्रांतिकारी किव कहा जाता है।

'परिमल', 'गीतिका', 'तुलसीदास', 'अनामिका' आदि निराला की प्रतिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं।



सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

### भारती-वंदना

भारति, जय विजयकरे कनक १ - शस्य - कॅमलघरे।

लंका पदतल - शतदल, प्रांजितोमि सागर - जल शिता शिवि चरण - युगल स्ताव कर बहु - अर्थ - भरे।

तरु - तृणं - वन - लता - वस्न, अंचल में ख्चित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल - कण धवल - धार हार गले।

मुकुट शुभ्र हिम - तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएँ उदार, शतमुख - शतरव - मुखरे!

('अपरा' से)

### जागो फिर एक बार

जागो फिर एक बार।
समर में अमर कर प्राण,
गान गाए महासिन्धु - से,
सिन्धु - नद - तीरवासी !
सैन्धव तुरंगों पर
चतुरंग - चमु - संग,

"सवा-सवा लाख पर
एक को चढ़ाऊँगा,
गोविन्दिसिंह निज
नाम जब कहाऊँगा।"
किसी ने सुनाया यह
वीर - जनमोहन, अति
दुर्जय संग्राम - राग,
फाग था खेला रण
बारहों महीनों में।
शेरों की माँद में,
आया है आज स्यार—
जागो फिर एक बार।

सत् श्री अकाल,
भाल - अनल घक-घक कर जला,
भस्म हो गया था काल,
तीनों गुण ताप त्रय,
अभय हो गए थे तुम,
मृत्युंजय व्योमकेश के समान,
अमृत - संतान ! तीव्र
भेदकर सप्तावरण—मरण-लोक,
शोकहारी ! पहुँचे थे वहाँ,
जहाँ आसन है सहस्रार—

जागो फिर एक बार।

भिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन ? मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण ? रे अजान, एक मेषमाता ही रहती है निर्निमेष—

दुर्बेल वह--छिनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आँसू बहाती है। किन्तु क्या ? ्योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, स्मरण करो बार बार--

जागो फिर एक बार।

पशु नहीं, बीर तुम; समर-शूर, कूरु नहीं; कालचक में हो दबे, आज तुम राजकुँअर, समर सरताज। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा-विहीन-बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद - रूप। महा-मंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूँका हुआ, "तुम हो महान तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीनभाव, कायरता, कामपरता, ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्वभार"---जागो फिर एक बार।

('अपरा' से)

### भिच्चक

वह आता--दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट - पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठीभर दाने को--भूख मिटाने को मुँह फटी-पुरानी झोली का फैलाता---दो ट्रक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाँएँ से वे मलते हुए पेट चलते हैं, और दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भुख से सुख ओंठ जब जाते, दाता--भाग्य-विधाता से क्या पाते ?---घूँट आँसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे हैं जूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कृत्ते भी हैं अड़े हुए। ('अपरा' से)

# संध्या-सुंद्री

विवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह संघ्या-सुंदरी परी-सी
धीरे धीरे धीरे,
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास,
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अघर,—
किन्तु गंभीर,—नहीं है उनमें हास-विलास।
हँसता है तो केवल तारा एक
गुँथा हुआ उन घुँघराले काले-काले बालों से,

हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक।
अलसता की-सी लता
किन्तु कोमलता की वह कली,
सखी नीरवता के कंघे पर डाले बाँह,
छाँह-सी अंबर-पथ से चली।
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा,
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप,
किन्तुपुरों में भी रुनझुन-रुनझुन नहीं,
सिर्फ एक अब्यक्त शब्द-सा "चुप चुप चुप"
है गुँज रहा सब कहीं—

व्योममंडल में—जगतीतल में— पूर्क भीती शांत सरोवर पर उस अमुल कमिलनी-दल में— सौन्दर्य-गृ्विद्धा-सरिता के अतिविस्तृत वक्षःस्थल में— धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में— उत्ताल-तरंगाघात-प्रलय-घन-गुर्जन-जलिध-प्रबल में—

श्रिक्ति में—जल में—नभ में—अनिल-अनल में— सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा ''चुप चुप चुप'' है गूँज रहा सब कहीं,—

और क्या है ? कुछ नहीं।
मिंदरा की वह नदी बहाती आती,
थके हुए जीवों को वह सस्नेह् र्रेभेरे

प्याला एक पिलाती सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह कितने मीठे सपने। अर्द्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, किव का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से

आप निकल पड़ता तब एक बिहाग।

('अपरा' से)

## खँडहर के प्रति

्र. केंडहर ! खड़े हो तुम आज भी ? अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन साज! विस्मृति की नींद से जगाते हो क्यों हमें--करुणाकुर, करुणामय गीत सदा गाते हुए ? प्वन-संचरण के साथ ही परिमल-पराग-सम अतीत की विभृति-रज--आशीर्वाद पुरुष-पुरातन का भेजते सब देशों में, क्या है उद्देश तव ? बंधन-विहीन भव। ढीले करते हो भव-बंधन नर-नारियों के ? अथवा. हो मलते कलेजा पड़े, जुरा-जीर्ण, निर्निमेष नयनों से बाट जोहते हो तुम मृत्यु की अपनी संतानों से बूँद भर पानी को तरसते हुए ?) <u>किं</u>वा, हे यशोराशि ! कहते हो आँस् बहाते हुए---'आर्त भारत ! जनक हैं मैं जैमिनि-पतंजलि-व्यास ऋषियों का; मेरी ही गोद पर शैशव-विनोद कर तेरा है बढ़ाया मान राम-कृष्ण-भीमार्जुन-भीष्म-नरदेवों ने । तुमने मुख फेर लिया, सुख की तृष्णा से अपनाया है गरल; हो बसे नव छाया में, नव स्वप्न ले जगे. भूले वे मुक्त प्राण, साम-गान, सुधा-पान ।

बरसो आशीष, हे पुरुष-पुराण, तव चरणों में प्रणाम हैं।

('अपरा' से)

# भगवान बुद्ध के प्रति

आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर <u>गुर्वि</u>त विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर स्पष्ट दिख रहा; सुख के लिए खिलौना जैसे बने हुए वैज्ञानिक साधन; केवल पैसे आज लक्ष्य में हैं मानव के; स्थल-जल-अंबर रेल तार-बिजली-जहाज नभयानों से भर <u>दर्प</u> कर रहे हैं मानव, वर्ग से वर्गगण, भिड़े राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण। हँसते हैं जड़वादग्रस्त, प्रेत ज्यों परस्पर, विकृत-नयन मुख, कहते हुए, अतीत भयंकर था मानव के लिए, पतित था वहाँ विश्वमन, अपट अशिक्षित वृन्य हमारे रहे बंधुगण; नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह, तर्कसिद्ध है, स्वप्न एक है विनिर्वाण यह। वहाँ बिना कुछ कहे, सत्य-वाणी के मंदिर, जैसे उतरे थे, तुम उतर रहे हो फिर-फिर मानव के मन में,--जैसे जीवन में निश्चित विमुख भोग से, राजकुँअर, त्यागकर सर्वस्थित एक मात्र सत्य के लिए, रूढ़ि से विमुख, रत् कठिन तपस्या में, पहुँचे लक्ष्य को, तथागत । फुटी ज्योति विश्व में, मानव हुए सम्मिलित, धीरे धीरे हुए विरोधी भाव तिरोहित; भिन्न रूप से भिन्न-भिन्न धर्मों में संचित हुए भाव, मानव न रहे करुणा से वंचित ; फूटे शत-शत जुत्स सहज मानवता-जल के यहाँ-वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके ; छल के, बल के पंकिल भौतिक रूप अवश्वित हुए तुम्हीं से, हुई तुम्हीं से ज्योति प्रदर्शित । ('अपरा' से)

#### प्रश्न और अभ्यास

- १. 'जागो फिर एक बार' कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है ?
- २. कविता के आधार पर भिक्षुक का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
- ३. 'संध्या-सुंदरी' कविता में कवि ने संध्या की उपमा परी से किन गुणों के आधार पर दी है ? इस कविता से रूपक के कुछ उदाहरण चुनिए।
- अ प्रीचीन खँडहर हमें क्या संदेश देते हैं ?
- प्. निराला की कविताओं में से मध्यवर्ती तुकों के तीन प्रयोग चुनकर लिखिए (जैसे—मेरी ही गोद पर शैशव विनोद कर)।

7

- ६. आशय स्पष्ट कीजिए:
  - (क) लंका पदतल : : : अर्थ भरे ।
  - (ख) मुक्त हो सदा ' ' ' यह विश्वभार।
  - (ग) ब्योम-मंडल में \* \* \* \* सब कहीं।
  - (घ) आज सम्यताः ' ' विचक्षण।

# सुमित्रानंदन पंत ८ -

पंत जी का जन्म सन् १९०० ई० में अल्मोड़ा (उत्तरप्रदेश) के निकटस्थ कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के ६ घंटे उपरांत ही माता की स्नेहमयी गोद से इन्हें वंचित होना पड़ा। वाराणसी से हाई स्कूल की परीक्षा पास करके ये प्रयाग के म्योर सैण्ट्रल कालेज में प्रविष्ट हुए, लेकिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने सन् १९२१ ई० में कालेज छोड़ दिया और साहित्य-साधना में प्रवृत्त हो गए। साहित्य अकादमी ने इन्हें ५००० रुपए के पुरस्कार से तथा भारत सरकार ने पद्मभूषण अलंकार से सम्मानित किया है।

प्रसाद और 'निराला' की भाँति पंत जी भी छायावाद के आधारस्तंभ हैं। छायावाद अपनी पूरी समृद्धि के साथ इनके काव्य में प्रतिफलित हुआ है। इनकी किवताओं में प्रकृति के बड़े मनोरम चित्र मिलते हैं। अतएव इन्हें 'प्रकृति का सुकुमार किव' कहा जाता है। छायावादी काव्य के प्रवर्तक किवयों में पंत जी का महत्त्वपूर्ण स्थान है, किन्तु हिन्दी में प्रगतिवादी काव्य का सूत्रपात करनेवाले किवयों में भी पंत जी प्रमुख हैं। हिन्दी-काव्य में प्रगतिवादी विचारधारा का संयत एवं संतुलित रूप पंत जी की रचनाओं में ही पाया जाता है।

काव्य-कला की दृष्टि से पंत जी प्रथम श्रेणी के किवयों में हैं। इनके काव्य में सर्वप्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान रहता है। तात्पर्य यह कि इनके काव्य में शिल्प का बहुत महस्य है। पंत जी की भाषा अत्यंत चित्रमयी एवं अलंकृत है जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना विशिष्ट महस्व रहता है। विविध वर्ण, गंध, ध्वनि-नाद का इन्होंने अपनी किवता में सजीव चित्रण किया है। काव्य-धारा को प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त कर नवीन दिशा की ओर मोड़ने तथा खड़ीबोली को रमणीय रूप प्रदान करने में पंत जी का विशेष योगदान है। 'पल्लव', 'गुंजन', 'युगांत', 'प्राप्या', 'स्वर्णकरण', 'उत्तरा', 'अतिमा', 'कला और बूढ़ा चांद' आदि पंत जी के प्रसिद्ध काव्य-ग्रंथ हैं।



सुमित्रानंदन पंत

### प्रथम रशिम

प्रथम रिम का आना रंगिणि। तूने कैसे पहचाना? कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनि! पाया, तूने यह गाना?

्रसोई श्रूथी तू स्वप्न-नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, झूम रहे थे, घूम द्वार पर, प्रहरी-से जुगनू नाना; शिश-किरणों से उतर उतरकर भू पर कामरूप नभचर चूम नवल-किलयों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुसकाना; स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास-शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अविन में, तम ने था मंडप ताना;

कूक उठी सहसा तख्वासिनि ! गा तूस्वागत का गाना, किसने तुझ को अंतर्यामिनि ! बतलाया उसका आना?

निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया-तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहेथे खल निश्चिर चला कुहुक, टोना माना; छिपा रही थी मुख शशिबाला निशि के श्रम से हो श्री-हीन, कमल-कोड में बंदी था अलि कोक शोक से दीवाना! मूर्छित थीं इंद्रियाँ, स्तब्ध जग, जड़-चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल साँसों का आना-जाना:

> तूने ही पहले बहु-दर्शिनि! गाया जागृति का गाना, श्री-सुख-सौरम का नभचारिणि! गूँथ दिया ताना-बाना!

निराकार तम मानो सहसा
ज्योति-पुंज में हो साकार,
बदल गया द्रुत जगत-जाल में
घरकर नाम - रूप नाना;
सिहर उठे पुलकित हो द्रुम-दल,
सुप्त समीरण हुआ अधीर,
झलका हास कुसुम-अधरों पर
हिल मोती का सा दाना;
खुले पलक, फैली सुवर्ण-छिव,
जगी सुरिभ, डोले मधुबाल,
स्पंदन-कंपन औं नव जीवन
सीखा जग ने अपनाना;

प्रथम रिंम का आना रंगिणि ! तूने कैसे पहचाना ? कहाँ, कहाँ हे बाल-विहंगिनि ! पाया यह स्वर्गिक गाना ?

('पल्लविनी' से)

### वादल

भूरपित के हम ही हैं अनुचर, जगत्प्राण के भी सहचर; मेघदूत की सजल कल्पना, चातक के प्रिय जीवनघर;

> जलाशयों में कमल दलों-सा हमें खिलाता नित दिनकर पर बालक-सा वायु सकल दल बिखरा देता, चुन सत्वर;

लघु लहरों के चल पलनों में हमें झुलाता जब सागर, वही चील-सा झपट, बाँह गह, हमको ले जाता ऊपर।

> भूमि गर्भ में छिप विहंग-से, फैला कोमल रोमिल पंख, हम असंख्य अस्फुट बीजों में सेते साँस, छुड़ा जड़ पंक;

विपुल कल्पना-से त्रिभुवन की विविध रूप घर, भर नभ अंक, हम फिर कीड़ा कौतुक करते, छा अनंत उर में नि:शंक!

> कभी चौकड़ी भरते मृग-से भू पर चरण नहीं धरते, मत्त मतंगज कभी झूमते, सजग शशक नभ को चरते;

कभी अचानक, भूतों का-सा प्रकटा विकट महा आकार, कड़क-कड़क जब हँसते हम सब , थर्रा उठता है संसार;

> फिर परियों के बच्चों-से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद पैरते शुचि ज्योत्स्ना में, पकड़ इंदु के कर सुकुमार।

अनिल विलोड़ित गगन-सिन्धु में प्रलय बाढ़-से चारों ओर उमड़-उमड़ हम लहराते हैं बरसा उपल, तिमिर, घनघोर

> बात-बात में, तूल तोम-सा व्योम विटप से झटक, झकोर, हमें उड़ा ले जाता जब द्रुत दल-बल-युत घुस बातुल चोर।

व्योम-विपिन में जब वसंत-सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, बहते हम तब अनिल-स्रोत में गिर तमाल-तम के-से पात;

> उदयाचल से बाल-हंस फिर उड़ता अंबर में अवदात, फैल स्वर्ण पंखों-से हम भी, करते द्रुत मास्त से बात!

धीरे-धीरे संशय-से उठ, बढ़ अपयश-से शीघ्र अछोर, नभ के उर में उमड़ मोह-से फैल लालसा-से निश-भोर: इंद्रचाप-सी व्योम-भृकुटि पर लटक मौन चिन्ता से घोर, घोष भरे विप्लव-भय-से हम छा जाते द्रुत चारों ओर!

पर्वत से लघु घूलि, घूलि से पर्वत बन, पल में, साकार— काल-चक्र-से चढ़ते, गिरते पल में जलधर, फिर जल धार;

कभी हवा में महल बनाकर, सेतु बाँधकर कभी अपार, हम विलीन हो जाते सहसा विभव-भूति ही-से निस्सार।

धूम-धुँआरे, काजर-कारे, हम ही विकरारे बादर, भदन राज के वीर बहादर, धावस के उड़ते फणिधर;

> चमक झमकमय मंत्र वशीकर , छहर घहरमय विष सीकर , स्वर्ग-सेतु-से इंद्रधनुष-धर , कामरूप घनश्याम अमर । ('पल्लव' से)

# में नहीं चाहता चिर सुख

में नहीं चाहता चिर सुख, में नहीं चाहता चिर दुख; सुख-दुख की खेल मिचौनी खोले जीवन अपना मुख! सुख-दुख के मघुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन!

जग पीड़ित है अति दुख से जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव-जग में बँट जाएँ दुख-सुख से औ' सुख-दुख से।

अविरत दुख है उत्पीड़न,
अविरत सुख भी उत्पीड़न,
दुख-सुख की निशा-दिवा में,
सोता-जगता जग-जीवन।

यह साँझ-उषा का आँगन,
आिंहिंगन विरह-मिलन का;
चिरहास अश्रुमय आनन
रे इस मानव जीवन का।

('गुंजन' से)

### आः धरती कितना देती है

मेंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे सोचा था, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फ़सलें खनकेंगी, और, फूल फलकर, में मोटा सेठ बनूँगा! पर बंजर घरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब घूल हो गए! में हताश हो, बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पाँवडे बिछाकर। में अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। अर्घशती हहराती निकल गई है तब से! कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे, वर्षा झुलीं, शरदें मुसकाईं, सी-सी कर हेमंत कँपे, तरु झरे, खिले वन ! औ' जब फिर से गाढी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर । मैंने, कौतूहलवश, आँगन के कोने की गीली तह को यों ही उँगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे! भ के अंचल में मणि माणिक बाँघ दिए हों। में फिर भूल गया इस छोटी-सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन ! किन्तु एक दिन, जब मैं संध्या को आँगन में टहल रहा था,--तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमृढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा, आँगन के कोने में कई नवागत छोटी-छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहुँ कि विजय पताकाएँ जीवन की; या हथेलियाँ खोले थे वे नन्हीं, प्यारी,-जो भी हो, वे हरे-हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सक लगते थे, डिम्ब तोडकर निकले चिडियों के बच्चे-से! निर्निमेष, क्षण भर, मैं उनको रहा देखता-सहसा मुझे स्मरण हो आया,---कुछ दिन पहिले,

बीज सेम के रोपे थे मैंने आँगन में और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, नन्हे नाटे पैर पटक, बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता,--धीरे धीरे अनिगनती पत्तों से लद भर गईं झाडियाँ. हरे भरे टँग गए कई मखमली चँदोवे। बेलें फैल गईं बल खा, आँगन में लहरा,--और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे-हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को! में अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है! छोटे, तारों-से छितरे, फुलों के छींटे झागों-से लिपटे लहरी-श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे, मावस के हॅसमुख नभ-से, चोटी के मोती-से, आँचल के बूटों-से! ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ ट्टीं। कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, पतली चौड़ी फलियाँ—उफ़, उनकी क्या गिनती ! लंबी - लंबी अंगुलियों सी, नन्हीं - नन्हीं तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों सी, झुठ न समझें, चंद्र कलाओं-सी नित बढ़ती, सच्चे मोती की लडियों-सी, ढेर - ढेर खिल, झंड-झंड झिलमिलकर कचपचिया तारों-सी! आः, इतनी फलियाँ टूटीं, जाड़ों भर खाईं, सुबह शाम घर-घर में पकीं, पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बँटवाईं, बंधु-बांधवों, मित्रों, अभ्यागत, मँगतों ने, जी भरभर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई! कितनी सारी फलियाँ कितनी प्यारी फलियाँ

यह धरती कितना देती है! घरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को! नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्त्व को! बचपन में, छि:, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर!

रत्न प्रसिवनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहली फ़सलें मानवता की—जीवन श्रम से हॅसें दिशाएँ! हम जैसा बोएँगे वैसा ही पाएँगे।

('आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि : सुमित्रानंदन पंत' से)

नौका-विहार भुर्दे शांत, स्नियं, 'ज्योत्स्ना उज्ज्वल ! अपलक, अनंत, नीरव भूतल!

संकत शय्या पर दुग्ध धवल, तन्वंगी गंगा, ग्रीष्म विरल, प्रमुख लेटी है श्रांत, क्लांत, निश्चल ! - १२५० से तापस बाला गंगा निर्मल, शशि-मुख से दीपित, मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल ! - काला, तार विर्मण गोरे अंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार-तरल सुंदर चंचल अंचल-सा नीलांबर! क्रिये साड़ी की सिकुड़न-सी जिस पर, शिश की रेशमी विभा से भर, जील सिमटी है वर्तुल, मृदुल लहर! चाँदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर! - निर्देशित

सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर, लो, पालें चढ़ीं, उठा लंगर ! अस्मिक

मृदु मंद - मंद, मंथर - मंथर, लघु तरिण, हंसिनी-सी सुंदर तिर रही, खोल पालों के पर ! प्रेंचेन

निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिम्बित हो रजत पुलिन निर्भर विश्वी

कालाकाँकर का राजभवन सोया जल में निश्चिन्त, प्रमन, पलकों में वैभव-स्वप्न सघन ! राजभविम नीका से उठतीं जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर-छोर!

विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्तल,

जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल फिरतीं लहरें लुक-छिप पल-पल!

सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी-सी जल में कल, नी

लहरों के घूँघट से झुक-झुक दशमी का शिश निज तिर्थर्क् मुख दिखलाता, मुग्धा सा रुक-रुक ! अब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चाँदनी का कगार !

दो बाँहों-से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर !

अति दूर, क्षितिज पर विटप-माल लगती भ्रू-रेख सी अराल, अपलक-नभ नील-नयन विशाल;

मा के उर पर शिशु-सा, समीप, सोया घारा में एक द्वीप, ऊर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप;

वह कौन विहग ? क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक ? छाया की कोकी को विलोक ! पतवार घुमा, अब प्रतनुभार नौका घूमी विपरीत घार!

्रडाँड़ों के चल करतल पसार, भर-भर मुक्ताफल फेन-स्फार, बिखराती जल में तार-हार!

चाँदी के साँपों-सी रलमल नाचतीं रिक्मर्यां जल में चल रेखाओं-सी खिंच तरल-सरल!

लहरों की लितकाओं में खिल, सौ-सौ शिश, सौ-सौ उडु झिलमिल फैले फूले जल में फेनिल!

अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले-ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह ! ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार उर में आलोकित शत विचार !

्र इस धारा-सा ही जग का कम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति, शाश्वत संगम !

शास्वत नभ का नीला विकास, शास्वत शिश का यह रजत हास, शास्वत लघु लहरों का विलास!

हे जग-जीवन के कर्णधार ! चिर जन्म-मरण के आर-पार शास्त्रत जीवन-नौका विहार !

मैं भूल गया अस्तित्व-ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझ को अमरत्व दान!

('गुंजन' से)

#### प्रश्त और अभ्यास

- \_रू. 'बादल' कविता में बादल किन रूपों में अपना परिचय देता है ? उनमें से किन्हीं तीन का वर्णन कीजिए ।
- २. 'सुख-दुख की खेल मिचौनी' से कवि का क्या तात्पर्य है ? वह किस प्रकार इन
  ंदोनों का संतुलन करना चाहता है ?

- ३. 'आः धरतो कितना देती है' कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए
- ४. ग्रीष्मऋतु की तन्वंगी गंगा का चित्रण करने के लिए कवि ने किन उपमानों का प्रयोग किया है ?
- ५. पंत जी की कविताओं में से शब्द-संगीत और चित्र-योजना के तीन-तीन उदाहरण चुनकर लिखिए, जैसे : शब्द-संगीत मृदु मंद-मंद, मंथर-मंथर । चित्र-योजना सैकत शब्या पर दुःश घवल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल ।
- ६. निम्नलिखित अवतरणों का भाव स्पष्ट कीजिए:
  - (क) ज्ञाज्ञि किरणों . . . . . . मंडप ताना।
  - (ख) अविरत दुख......जगजीवन।
  - (ग) सँकत शब्या.....कोमल कुंतल

ृतिम्नलिखित विशेषणों के सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए : अंध गर्भ, रेशमी विभा, सस्मित सीपी, मेघदूत की सजल कल्पना ।

# महादेवी वर्मा

महादेवी वर्मा का जन्म उत्तरप्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में सन् १९०७ ई० में हुआ था। इतके पिता श्री गोविन्दसहाय वर्मा इंदौर के एक कालेज में अध्यापक थे और माता धर्मपरायण महिला थीं। माता से रामायण और महाभारत की कथाएँ सुनते रहने के कारण शैश्वव से ही महादेवी जी के मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम० ए० किया। दर्शन का महादेवी जी ने विशेष अध्ययन किया और संगीत तथा चित्रकला में भी इनकी अभिरुचि है। इस समय ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्या हैं। भारत सरकार ने साहित्य-सेवा के लिए महादेवी जी को प्रयम्बण ो अलंकृत किया है।

महादेवी जी ने मुख्यतः गीतों की रचना की है जिनमें वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इनके गीतों के मूल में प्रायः एक ही भाव है: असीम अगोचर और परोक्ष प्रिय के प्रति प्रणय-निवेदन किवयित्री की विरह-विकल आत्मा दीपिशाखा के समान अविराम जलती है। वेदना की अग्नि में मन का सारा कलुष भस्म हो जाता है, अतः ये सहर्ष उसका वरण करती हैं—'तुम को पीड़ा में ढूंढ़ा, नुममें ढूंढ़ंगी पीड़ा गें

महादेवी वर्मा ने स्निग्ध और सरल तत्सम-प्रधान भाषा का प्रयोग किया है। साहित्य और संगीत का जैसा मणि-कांचन योग इनके गीतों में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। कवियत्री के अतिरिक्त ये प्रौढ़ गद्य-लेखिका भी हैं—इनका-सा श्रेष्ठ गद्य वास्तव में बहुत कम कवियों ने लिखा है।

'नीहार', 'रिश्म', 'नीरजा', 'सांध्यगीत' (जो 'यामा' में संकलित हैं) तथा 'दीपिशिखा' कवियत्री की प्रसिद्ध काव्य-कृतियाँ हैं।



महादेवी वर्मा

जो तुम आ जाते एक बार

कितनी करुणा कितने संदेश

पथ में बिछ जाते बन पराग ;

गाता प्राणों का तार तार
अनुराग भरा उन्माद राग ;

आँसू लेते वे पद पखार ।

हँस उठते पल में आई नैन

धुल जाता ओठों से विषाद,
छा जाता जीवन में वसंत

लुट जाता चिर संचित विराग ;

आँखें देतीं सर्वस्व वार ।

('नीहार' से)

(२)

ख्पिस तेरा घन - केश - पाश ।

श्यामल श्यामल कोमल कोमल,
लहराता सुरिभत केश-पाश !

नभगंगा की रजत धार में,
घो आई क्या इन्हें रात ?
कंपित हैं तेरे सजल अंग,
सिहरा - सा तन है सद्यस्नात !
भीगी अलकों के छोरों से
चूतीं बूँदें कर विविध लास ।
स्थिस तेरा घन - केश - पाश !

सौरभभीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन - सा दुक्ल; चल अंचल से झर झर झरता पथ में जुगनू के स्वर्ण-फूल; दीपक-से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास ! रूपसि तेरा घन - केश - पाश !

उच्छ्वसित बक्ष पर चंचल है

वक-पाँतों का अरिवन्द - हार;
तेरी निश्वासें छू भू को

बन बन जातीं मलयज बयार;

केकी - रव की नूपुर - ध्विन सुन

जगती जगती की मूक प्यास।

रूपिस तेरा घन - केश - पाश!

इन स्निग्ध लटों से छा दे तन,
पुलिकत अंकों में भर विशाल;
झुक सस्मित शीतल चुंबन से
अंकित कर इसका मृदुल भाल;
दुलरा दे ना बहला दे ना
यह तेरा शिशु जग है उदास।
रूपसि तेरा घन - केश - पाश।

(3)

भू मधुर मधुर मेरे दीपक जल!
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल,
प्रियतम का पथ आलोकित कर।

सौरभ फैला विपुल धूप बन,
मृदुल मोम-सा घुल रे मृदु तन;
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित,
तेरे जीवन का अणु गल गल।

पुलक पुलक मेरे दीपक जल !
सारे शीतल कोमल नूतन,
माँग रहे तुझ से ज्वाला-कण;
विश्व-शलभ सिर धुन कहता 'मैं

विश्व-शलभ सिर धुन कहता भि हाय न जल पाया तुझमें मिल'।

सिहर सिहर मेरे दीपक जल !

जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक; जलमय सागर का उर

जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल!

विहँस विहँस मेरे दीपक जल!

द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम;

वसुधा के जड़ अंतर में भी, बंदी है तापों की हलचल !

बिखर बिखर मेरे दीपक जल !

मेरी निश्वासों से द्रुततर, सुभगन तू बुझने का भय कर;

> मैं अंचल की ओट किए हूँ, अपनी मृदु पलकों से चंचल !

सहज सहज मेरे दीपक जल!

्सीमा ही लघुता का बंधन,
हे अनादि तूमत घड़ियाँ गिन,

मैं दृग के अक्षय कोषों से— तुझमें भरती हूँ आँसू-जल !

सजल सजल मेरे दीपक जल 🞐

तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर;

> तम के अणु अणु में विद्युत-सा— अमिट चित्र अंकित करता चल

सरल सरल मेरे दीपक जल!

तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलनामय;

> मधुर मिलन में मिट जाना तू— उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिल!

मदिर मदिर मेरे दीपक जल ! प्रियतम का पथ आलोकित कर 🎾

('नीरजा' से)

(8)

हे चिर महान !

यह स्वर्णरिश्म छू श्वेतभाल, बरसा जाती रंगीन हास;

> सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मल मल जाता बतास।

पर रागहीन तू हिमनिधान !

नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन <u>क्षार</u>; मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश-भार!

कितने मृदु कितने कठिन प्राण । टूटी है कब तेरी समाधि, झंझा लौटे शत हार-हार;

बह चलां दृगों से किन्तु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार!

सुख से विरक्त दुख में समान ! मेरे जीवन का आज मुक, क्रार्टिंग तेरी छाया से हो मिलाप;

> तन तेरी साधकता छू छे, मन में करुणा की थाह नाप।

हृदि जर में पावस दृग में विहान कि वेरा

('यामा' से)

(4)

🚬 जाग बेसुध जाग !

अश्रुकण से उर सजाया त्याग हीरक-हार, भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार; शूल जिसने फूल छू चंदन किया, संताप, सुन जगाती है उसी सिद्धार्थं की पद-चाप; करुणा के दुलारे जाग!

शंख में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, दृष्टि में जीवन अधर में सृष्टि ले छिबमान आ रचा जिसने स्वरों में प्यार का संसार, गूँजती प्रतिध्विन उसी की फिर क्षितिज के पार; वंदाविपिन वाले जाग!

रात के पथहीन तम में मधुर जिसके श्वास, फूँले भरते लघु कणों में भी असीम सुवास, कंटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, सुभग, हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाब ही-सा आज, बीती रजनि प्यारे जाग

('नीरजा' से)

#### प्रक्त और अभ्यास

- १. 'हे चिर महान' शीर्षक कविता किसको लक्ष्य कर लिखी गई है ? कविष्णत्री न उसकी क्या-क्या विशेषताएँ बताई हैं ?
- 'रि. 'मधुर मधुर मेरे दीपक जल' शीर्षक कविता में दीपक किसका प्रतीक है ? उसके द्वारा क्या भाव प्रकट किया गया है ?
- रं. 'जाग बेसुध जाग' में किन महापुरुषों का नामोल्लेख हुआ है ? कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखिए ।
- ४. 'महादेवी के गीत करणा से भीगे हैं'।—जदाहरण देकर इस कथन की पुष्टि कीजिए।
  - े नीचे दिए अप्रस्तुतों के प्रस्तुत बताइए : 🐣 भूंचल, मृदु भूंजन, स्वर्ण-फूल, ताज तथा बसंत ।
- ६. निम्नांकित अवतरणों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए :
  - (क) हँस उठते ' ' सर्वस्व वार ।
  - (ल) नभ गंगा ' ' विविध लास ।
  - (ग) सीमा ही ... वीपक जल ।

### टिप्पग्गियाँ

#### सूरदास

ससि थक्यौ

—चंद्रमा का वाहन मृग मुरली सुनकर स्तंभित हो गया। इससे चंद्रमा की गति रुक गई और रात का बीतना बंद हो गया।

हारिल

--एक पक्षी जिसके संबंध में प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी पर नहीं उतरता और यदि उतरता है तो अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है।

दधिसुत करवत

--- उद्धिसुत, चंद्रमा ।

--- करपत्र, आरा; कहा जाता है कि पहले मुक्ति की इच्छा से छोग काशी में जाकर आरे से अपने शरीर को चिरवा डालते थे। इसे 'काशी करवत लेना' कहा जाता था।

### मीराबाई

त्रिबिध ज्वाला

--तीनों प्रकार के दु:ख--आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक (दैहिक, दैविक, भौतिक)

नख सिखाँ

---सर्वांग में, नख से शिखा तक ।

वैजंतीमाल

—बैजयंती नाम की माला जिसे भगवान विष्णु धारण करते हैं।

नरहरि ऊभी

—नृसिंह ---खड़ी हुई।

चहर की बाजी

-- चौपड़ की बाजी के समान अचिर, समाप्त हो जाने वाली बात अथवा आनंदोत्सव, क्षणिक

धूमधाम ।

#### जायसी

--भौं (ब्रजभाषा-रूप), न जाने।

---बालों का जुड़ा

सिस के सरन लीव्ह जनु राहाँ—मानो राहु (काले केश) ने चंद्रमा (मुख) की

शरण ली हो।

मकु --- कदाचित्

बाद मेलि --वाजी लगाकर।

#### केशवदास

जीव --बृहस्पति (विद्या के प्रतीक, देवताओं के गुरु)

त्रिक्ट ---वह पर्वत जिस पर लंका वसी है।

अक्षकुमार ---रावण का पुत्र।

भृगुनंदन — महर्षि भृगु के पुत्र परशुराम । छिति-छत्र — पृथ्वी भर के सभी छित्रिय ।

बान ---बाणासुर ।

बपमारे ---(अंगद के) पिता को मारनेवाले अर्थात्

राम ।

सका --सवका, भिश्ती, पानी भरनेवाला ।

**सिली** — अग्नि । **महादंडधारी** — यमराज ।

सीस चढ़ाए आपने --शिव की प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने

शीश काट-काट कर चढ़ाए थे। शिवजी के आशीर्वाद से उसके सिर बार-बार निकल आते

थे ।

भागर का खेल --- जादू का खेल।

अक्षरिषु —हनुमान

लाइ गयो — आग लगा गया ।

प्रस्थान ---वह वस्तु जो शुभ मुहूर्त में यात्रा के दोष के

निवारणार्थं अन्य स्थान पर रख दी जाती है।

### बिहारीलाल

हरित —हरा, प्रसन्न, दूर।

बाज पराऐं पानि —पहले लोग शिकार के लिए बाज को पालते थे जो पक्षी को मारकर अपने स्वामी के पास ले आता था। इससे न सुकृत की सिद्धि होती थी और

न स्वार्थं की। यह अन्योक्ति जयसिंह के प्रति

है जो औरंगज़ेब से मिलकर स्वजनों को मार रहाथा।

वृषादित पगारु ---वृष राशि का सूर्य, जो प्रचंड होता है।
---पैदल चलकर पार उतरने योग्य नदी, तालाब

आदि ।

दान मधु-नोरु ---गज-मद। ---मकरंद।

करतु झाँझि

---अड़ियलपन करते हुए।

झकुरातु

— झूमते हुए (यहाँ घोड़े के पक्ष में इसका अर्थ होगा आगे के दोनों पाँव उठाते और पटकते हुए)

स**बी** घरी ---शबीह (फ़ारसी), चित्र

--समय बतानेवाले जलयंत्र की कटोरी, जो बार-बार भरती और खाली होती रहती है।

#### भूषण

चतुरंग-सैन

—र्य, हाथी, घोड़े एवं पैदल इन चार अंगों से युक्त

सेना ।

एल

—समूह (यहाँ पर सेना से अभिप्राय है )

कमान

—तोप

कोकबान

इंद्र को अनुज बुग्ध-नदीस बखत बलंद ---विष्णु । ---क्षीरसागर ।

—सौभाग्यशाली।

मालमकरंद कुलचंद

--मालमकरंद (शिवाजी के पूर्वज का नाम); उनके कुल के चंद्रमा शिवाजी।

कनकलताःःः बंद मकरंद के —कनकलता = शरीरयिष्ट, इंदु = चंद्र (मुख), अरिवन्द = कमल (आँख), मैंकर्रद = पुष्पराग (अश्रु)। शिवाजी के प्रताप्त्री भयभीत शत्रु की

स्त्रियों के नेत्रों से अश्रु गिरते रहते हैं।
—वय:संगिनी, आयु भर साथ देनेवाली।

वै संगिनी

परछीने

--पर-क्षीण, परकटे।

पर

—হাসু।

### भारतेन्दु हरिश्चंद्र

सेवालन —शैवाल, सिवार, घास।

गोभा ---अंकुर।

जुग पच्छ ---कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष।

परिकर --फेंटा।

### अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

लबर —लौ, लपट।

अतसि-पूष्प ---अलसी का फूल ।

क्षणदा-कर --चंद्रमा।

### जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

सब्यक्ताची — बाएँ हाथ से भी समान देग से बाण चलाने में

समर्थं अर्थात् अर्जुन ।

भनंजय --अनेक राज्यों को जीतकर उनसे धन प्राप्त करने

के कारण अर्जुन को धनंजय कहा गया है।

### माखनलाल चतुर्बेदी

शूच्यग्र ---सूई की नोक का अगला भाग।

#### जयशंकर प्रसाद

निर्मोक — केंचुली।

बिहाग --सोने के समय का एक राग।

वरुण-पथ --समुद्री मार्ग ।

एक निर्वासित — राम । भिक्षुहोकर रहते सम्राट — अशोक ।

### सियारामशरण गुप्त

विदेह . —देहधारी होने पर भी देह की चेतना से मुक्त ।

अंतराय — विघ्न, बाधा ।

कालकूट —एक प्रकार का विष जो तत्काल मारक होता है।

### सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

—पवित्र शब्द 'ओम्'। प्रणव —सिन्धु देश का घोड़ा। सैन्धव-तुरंग -- मिथ्यावाद् । जड़वाद

### सुमित्रानंदन पंत

--इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले। कामरूप

---प्रातःकालीन सूर्य । बालहंस ----वक, टेढ़ी **।** अराल

-- तन्वंगी, कम भारवाली, हल्की। प्रतनुभार

### महादेवी वर्मा

--वाय् । बतास

### **अंतःकथा**एँ

### बलि

यह दैत्यराज विरोचन का पुत्र और प्रह्लाद का पौत्र था। अपनी दानशीलता के लिए यह बड़ा प्रसिद्ध था। इसके अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर इससे तीन पग भूमि माँगी। बलि के दान करने पर वामन ने विराट रूप भारण कर सारी पृथ्वी दो डग में ही नाप ली। यह देख बलि ने तीसरे पग के लिए अपना शरीर अपित कर दिया। इससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल का राजा बना दिया।

### (नृसिंह

दानवराज हिरण्यकशिपु प्रह्लाद का पिता था। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई देवता मार सके, न मनुष्य, न पशु, न ही वह किसी हथियार से मारा जाए और न जमीन या आकाश में। इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने नृसिंह (आधा सिंह और आधा मनुष्य) रूप धारण कर और उसे अपनी जंघा पर रखकर पंजों से उसका वध किया।

### । गज

भगवान का भक्त एक गंधर्व शाप-भ्रष्ट होकर गज-रूप में पैदा हुआ था। एक बार वह सरोवर में जल-कीड़ा कर रहा था। सरोवर में रहनेवाले ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और खींचकर ले जाने लगा। दोनों में युद्ध होता रहा। अंत में गज ने भगवान से रक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान इतने द्रवित हुए कि बिना वाहन के ही दौड़े हुए आए और ग्राह का वध करके गज की रक्षा की।

### बालि द्वारा रावण को काँख में दबाना

बालि पंपापुर का राजा था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे लड़ने आएगा उसका आधा बल उसे मिल जाएगा। एक बार रावण ने आकर उसे ललकारा। बालि उस समय सरोवर पर पूजा कर रहा था। जब रावण बहुत उछल-कूद करने लगा तब बालि ने उसे अपनी काँख में दबा लिया और पूजा करता रहा। बहुत गिड़गिड़ाने पर उसने रावण को छोड़ दिया और बाद में दोनों में मित्रता हो गई।

### हैहयराज

हैहय देश का राजा सहस्रार्जुत । जब रावण अपनी दिग्विजय में हैह्य देश पहुँचा तो वहाँ के लड़कों ने उसे पकड़कर घुड़साल में बाँघ दिया । सहस्रार्जुन कहीं बाहर गया था । लौटने पर उसने दया करके रावण को छोड़ दिया । रावण लिजत होकर चला आया ।

### सगरमुत

सगर अयोध्या के प्रतापी सूर्यवंशी राजा थे। इनके ६० हजार पुत्र थे। एक बार सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उसे चोरी से कपिल मुनि के आश्रम में बाँध दिया। सगर के साठ हजार पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने कपिल मुनि की अपशब्द कहे जिससे रुष्ट होकर मुनि ने उन्हें शाप से जला दिया। सगर के ही वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या के उपरांत यह वर प्राप्त किया कि गंगाजल से उनके पूर्वजों का उद्धार होगा, अतः वे स्वर्ग से गंगा लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किया।

### दधीचि

ये शुक्राचार्य के पुत्र थे। उस समय वृत्रासुर नामक राक्षस देवताओं को बहुत तंग कर रहा था। देवताओं को ज्ञात हुआ कि केवल दिधीचि की हड्डी के वज्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। वे दिधीचि के पास पहुँचे। दिधीचि ने देवताओं के उपकार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। फिर उनकी अस्थि से देवताओं ने वज्र बनाया और बृत्रासुर का वध किया।

### जैमिनी, पतंजिल और व्यास

ये तीनों मुनि थे। जैमिनि पूर्वमीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजिल योग दर्शन के आचार्य और पाणिनि सूत्रों के महाभाष्यकार माने जाते हैं। व्यास वेदांत-सूत्र, महाभारत और अठारह पुराणों के रचियता कहे जाते हैं।



Views of Fort San Marco, St. Augustine. Begun in the 17th Century and completed in 1756

Oglethorpe was able to isolate the Pensacola garrison on the Gulf of Mexico from the stronger force at St. Augustine. Driven back to Georgia he won the decisive battle of Bloody Marsh on St. Simon Island, thus ending the Spanish threat.



Courtesy, Stokes Collection, The New York Public Library View of Pensacola, Fla 1743

#### Methodists

John Wesley, the founder of Methodism, accepted the charge of the Georgia mission in 1735, but did not stay long. His disciple, George Whitefield, came to Georgia in 1738 and founded an orphanage named Bethesda, near Savannah. He placed it under the management of James Habersham, who soon went to Charleston, S. C., to found the great mercantile establishment of Habersham and Harris. Whitefield visited the other English colonies in America, raised huge sums of money for charitable purposes, and set in motion a frenzy of evangelism.



John Wesley



George Whitefield



Whitefield An Account of Money Received and Disbursed for the Orphan-House in Georgia 1741.

Orphanage at Bethesda

Georgia became a Royal Province in 1752, the Trustees being forced to sell out to their King. Their Utopia had collapsed. The Moravians moved to Pennsylvania. The Scotch settlers remained, prospered and survived. Rum and slavery were introduced. The stage was set for cotton.

# 7 PENNSYLVANIA



Engraving by John Sartain. William Penn as a young soldier in Ireland

It was fortunate that William Penn's father was a wealthy and influential admiral in His Majesty's Navy—fortunate for Pennsylvania and the Quakers. Charles II, to discharge a debt of £16,000 owed to Admiral Penn, gave Pennsylvania to his son.

The handsome and brilliant young Penn had been a disappointment to his father, forsaking court society and a government career to embrace the religion of the Quakers, a persecuted sect founded by George Fox, an unlettered preacher. William Penn publicly defended the Quakers with such eloquence that he was imprisoned in the Tower of London. Here, behind grim walls, he wrote some of the masterpieces of Quaker literature.

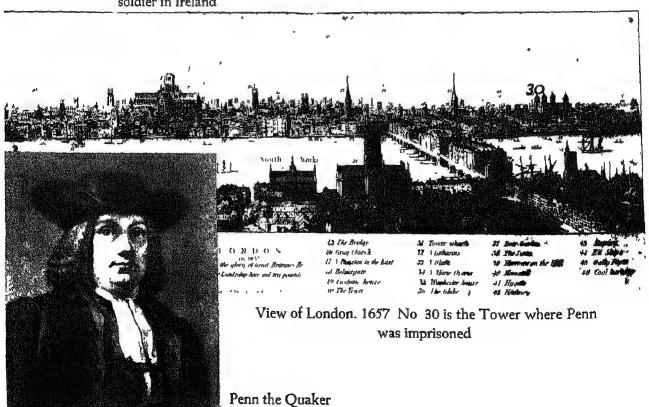

### Towns on the Delaware

The Pennsylvania charter was granted in 1681, and William Penn made preparations to found a Quaker settlement. Thomas Holme surveyed the region between the Delaware and Schuylkill rivers, and located the site of Philadelphia.



Plan of Philadelphia, by Thomas Holme

Contrast the broad, straight streets with the narrow, crooked streets and alleys of contemporary European cities. This is an early example of intelligent city planning. Note spaces provided for parks

Penn first took possession of New Castle on the Delaware, ceded to him by the Duke of York, and also of the Swedish town of Upland, which he renamed Chester. From these he proceeded up the Delaware to Philadelphia, where he arrived in October, 1682, on the ship Welcome.



Penn landing at Chester

John F Watson Annals of Philadelphia 1830

Penn landing at Philadelphia

#### "Never Sworn to and Never Broken"





One of the first things that Penn accomplished was a lasting treaty with the Indians. His policy, like that of the Swedes on the Delaware, was to live in peace and harmony with the Indians and to pay them for their land. Voltaire remarked that this was "the only treaty never sworn to and never broken."

From Worcester College, Oxford University

Advertising Pennsylvania on playing cards



Penn's treaty with the Indians, at Shackamaxon (now Kensington), in 1682. Painting by Benjamin West

| according to their strong innesting admid and<br>longer the wat and are price agin. They which<br>evolution their great loadings of deal properties<br>goods. Have runk time was agree in making it<br>farmons barg in a lawse never them able to aspert,<br>but the profile mass of following them as the<br>last. The Interno great to give the great Stack<br>of the which some (Vollemm Perm) all this lendy, by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | md<br>his<br>tas<br>tas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ing on the great freet from the mouth of Du-<br>creak to what is now called litted, and from<br>their sow tells the setting stat, as far ms a state con<br>ride in two data on a borse.  And William Point agreed, hyperturn, to give<br>indiana as follows:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | the<br>efg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The probable proces now                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ### 10 Claim  10 Lattern market const,  20 Lattern market const,  20 Lattern market const,  20 Lattern market const,  20 Lattern market const,  21 Claim market,  22 Claim market,  23 Claim market,  24 Claim market,  25 Claim market,  26 Claim market,  27 Claim market,  27 Claim market,  28 Claim market,  29 Claim market,  20 Claim market,  21 Claim market,  21 Claim market,  21 Claim market,  21 Claim mar | Soft free. We in the control of the |

| n illiam beh/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 200 Whats 30 Part of adators 30 Camby Gamby Gamb | 2 00<br>10 (a)<br>10 00<br>17 73<br>2 00<br>2 10<br>6 11<br>10 00<br>2 10<br>30<br>3113 50 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |     |

boom on the largaln win concluded and also ray field, as be the madone of the Indison in great rea two, by a second modified of the cassast it all around, well-to-per a second modified of the cassast it all around, well-to-per a second modified for the cassast that well-to-per a second modely past of the second modely past of the second modely past of the second modely past of per depth which we have been all experient in the hastoms of those poor in others a soul experient the hastoms of these poor in others a soul experient the hastoms of these poor in others a soul experient the hastoms of these poor in others a soul experient the hastoms of these poor in others a four first the first period on those past of particular the first period on the period of the second model. The second is the second model of the second in the second model of the second mod

Benjamin West (1728-1820), who painted the famous treaty scene, was born not far from the site depicted. This American painter was to achieve the honor of becoming the President of the Royal Academy in London in 1792, succeeding Sir Joshua Reynolds.



Birthplace of Benjamin West, near Chester, Pa.

Mason Locke Weems, later known as "Parson" Weems who created the legend of George Washington and the cherry tree, wrote a life of Penn, and in it is a list of goods given to the Indians in exchange for land.

Excerpt from The Life of William Penn, by Mason Locke Weems. 1822

### The Walking Purchase

In 1686 the Delaware Indians deeded to William Penn a tract in the fork of the Delaware and Lehigh rivers embracing an area in depth as far as a man could walk in a day and a half, or about forty miles. In 1737 Thomas Penn, by the ruse of hiring expert walkers increased the distance to  $66\frac{1}{2}$  miles, thereby arousing the ire of the Delaware Indians.



Courtesy. The New York Public Lubrary

Courtesy, The New York Public Library
Along the Lehigh River

Lappawinsoe Delaware chief, one of the signers of the Walking Purchase A painting by the Swedish artist, Gustavus Hesselius, 1735

McKenney and Hall History of the Indian Tribes 1836

Below Cabin in the clearing



Below Indian Village in Pennsylvania

Right Log cabin in Pennsylvania
Shurtleff Log Cabin Mylb 1939
Courtesy, Harvard University Press

#### The Sawkill



The American Landscape 1830
Falls of the Sawkill



Day Historical Collections of the State of Pennsylvania 1848

Old Assembly House and Penn's Landing Place

Chester, Pa

# Right Town Hall Chester, Pa. Built 1724

George Smith History of Delaware County Pennsyl vania 1862

Mount a unle and tract are bessers as the experience of the state of t



ong the first mult creeted in the continue of the place where the original ford was, on the road to Philadelphia. The partners in this mall were William Pena, Caleb Pussey, and Simuel Copporter, and their initials in myested in the curious antiquated non-vaine which was once creeted on the road of the mill, and is still engaged in its 114th ve in of duty on the top of Mic Plowers' house by those creeking the continue of the co

Houses of brick or stone soon replaced the frame buildings in Pennsylvania. Quaker neatness was manifested from the very beginning.

Left Caleb Pusey House, near Chester, Pa Day Historical Collections of the State of Pennsylvania 1843

### Letitia Street House

William Penn lived at the Letitia Street House in Philadelphia, built for him, 1682-83.





Left Letitia Street House. First floor front Courtesy, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia



Right Letitia Street House First floor rear

Courtesy, Pennsylvania Museum of Art, Philadelphia

#### The Penn Doll



"Letitia Penn", a doll brought to Pennsylvania by William Penn in 1699

Slate Roof House Philadelphia Occupied by William Penn, 1699-1700

### **Quaker Meeting Houses**



Left Quaker meeting

Below William Penn's Meeting House Chester, Pa



## "Many Mansions"



Friends Meeting House. Merion, Pa Built ca 1700

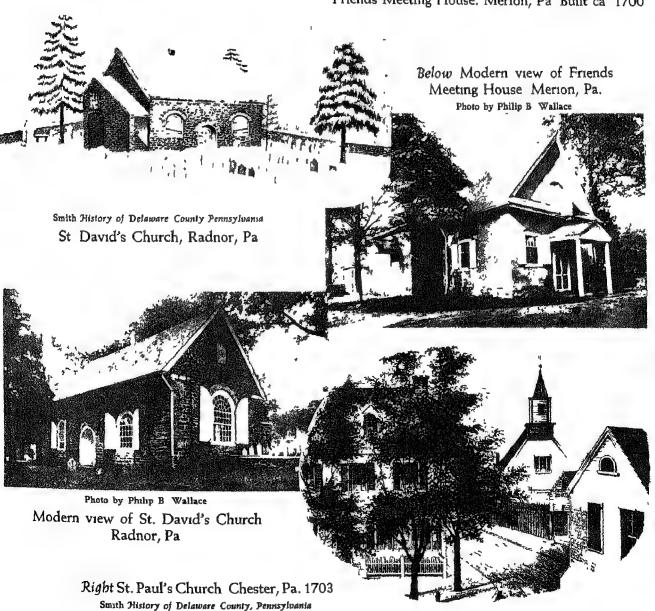

#### **Quaker Women**

The Society of Friends permitted women to preach, and Rebecca Jones of Philadelphia was one of the best known. Here we see some of her relics.



Photo by Philip B Wallace Miniature facsimile of the dress worn by Rebecca Jones

Linen mittens and silk reticule belonging to Rebecca Jones





Quaker bonnet of silk Photo by Philip B Wallace



Photo by Philip B Wallace

Utensil holder made by a
Quakeress
All objects on this page are furnished through the courtesy of the

Atwater Kent Museum, Philadelphia



#### The Moravians Arrive

The Moravians in Georgia, refusing to bear arms under Oglethorpe, moved to Pennsylvania They founded the towns of Bethlehem and Nazareth. Swarms of persecuted Moravians ir Saxony fled to Pennsylvania to join their brethren.



Courtesy, The New York Historical Society, New York

Bethlehem, Pa Sketch by Governor Thomas Pownall, engraved by Paul Sandby 1761.



Bethlehem Islands in the Lehigh River



Moravian christening



Kurze Zuverlassige Nachricht 1757

Children's love-féast

#### Music and . . .

The Moravians brought to America a lively appreciation for church music. Bethlehem, Pennsylvania, even today, is noted for its music festivals.

M( No. L )

## Philadelphische Zeitung.

3 A M B S T A G, den 6 Mey. 1732.



an zu verstehen.
Auch wird anbey zu bedeneken gechen, ob es nicht rahtsam wäre, in
grossen Townshipeinen reitenden
n zu bestellen, welcher alle woche
lmahl nach der stadt reiten und was

n jeder da zu bestellen hat, mit nehen könne

So buld num die obgemeidte at Lauf r Unterichreiber vorhanden, welche bald als möglich ersuche in Philadelphia delphia an Caspar Wuster, oderin Germantown an Daniel Mackinet zu übersenden, soll die wochentliche continuation erfolgen, bischehrliche Euer allerseits Dienstwilliger

den б Мсу 1732

L. Timothic, Sprachmerster, wakehafft in Frontstreet, Philad

Left The Moravians brought this beautiful custom to Pennsylvania. Note the musical instruments held by the men to the left

Easter liturgy

Kurze Zuverlassige Nachricht 1757

#### Mysticism

The Germans were also inclined to mysticism. Johannes Kelpius founded the Pietist sect called The Woman of the Wilderness He lived in a cave near Germantown, Pennsylvania.



Johannes Kelpius

Der Deutsche Pionier 1870

The first pipe organ built in America It was made by Gustavus Hesselius and John G Klemm in Philadelphia Installed in the "Gemein-House" in Bethlehem in 1746

Courtesy, Moravian Historical Society, Nazareth, Pa

#### Lutherans

The German followers of Martin Luther found in hospitable Pennsylvania a seed-plot for their faith. Their church at Trappe is a Lutheran shrine.



#### Good Earth

The arts of husbandry flourished in Pennsylvania, and with unerring instinct the shrewd farmers chose some of the most fertile acres in all the world.

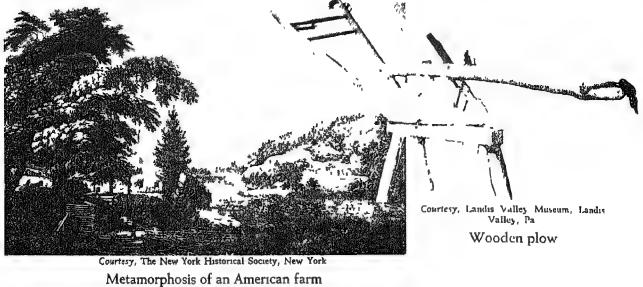

Sketch by Governor Thomas Pownall Engraved by James Peake. 1761

#### **Good Apples**



Courtesy, Landis Valley Museum

Cider press



Wertenbaker The Founding of American Civilization 1938 Barn decorations, Berks County, Pa.

#### Hexerei

The Germans put decorative "hex" symbols on their barns to ward off evil spirits.



American Guide Series Pennsylvania Courlesy, Oxford University Press

#### Logs

Following the example of the Swedes and Finns the early settlers in Pennsylvania erected log cabins and barns.



Courtesy, Old Time New England 1927 Slifer log house. Bucks County, Pa



Courtesy, Pennsylvania German Society Landis' Store



Left Log barn Courtesy, Landis Valley Museum



#### Locks



Courtesy, Lands Valley Museum Barn locks





#### Meat and Lard



Meat barrel



Courtesy, Landis Valley Museum Outdoor furnace with iron kettles In these kettles were made soap, lard, and apple butter, and on wash day they were used for boiling clothes



Pennsylvania butchering tools and utensils

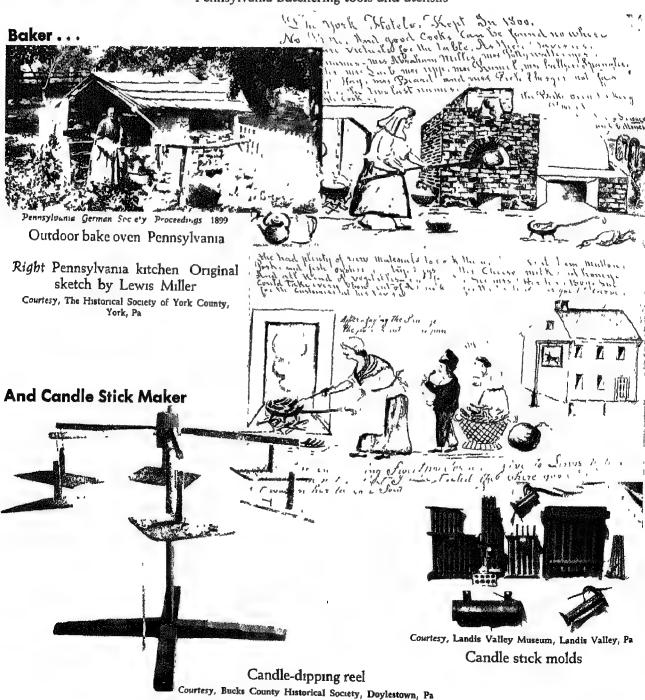

## **Home Made Bread!**



Right Bread basket Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley Pa



Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Dough troughs and other kitchen equipment







Cheese

Cheese making Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des planches 1762-72

#### Marzipan

The Pennsylvania Germans loved cakes and cookies. Artistic moulds were made for the special festival cookies called "Marzipan."



Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Designs in marzipan moulds

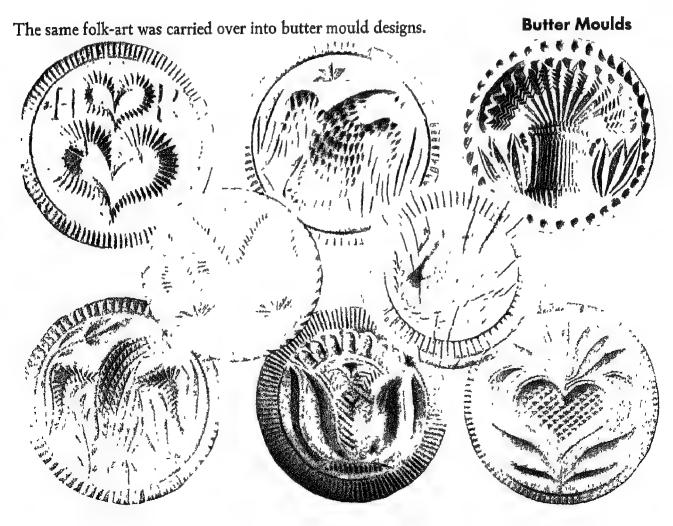

Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Wooden butter moulds. Pennsylvania

#### Tulips

The favorite decorative motif of the Pennsylvania Germans was the tulip. It appeared time and again in various forms.



## They Never Dreamed of Electricity, Aluminum, or Stainless Steel



In every Pennsylvania kitchen were ingenious hand-made utensils and gadgets.





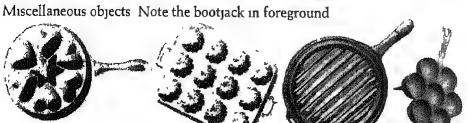

Left Muffin irons
All objects on this page are reproduced through the courtesy of the Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa

## They Could Make or Mend Anything

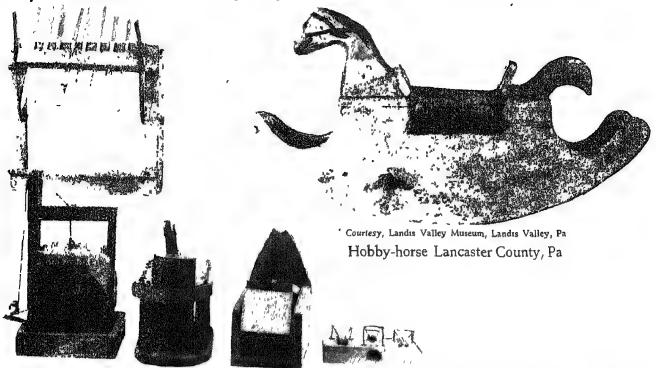

Courtesy, Bucks County Historical Society, Doylestown, Pa



Cries of London ca 1790 Tinker



Right Chair mender Cries of London ca 1790

#### Mills and Ferries

Along the rivers of Pennsylvania were mills, furnaces, and ferries.

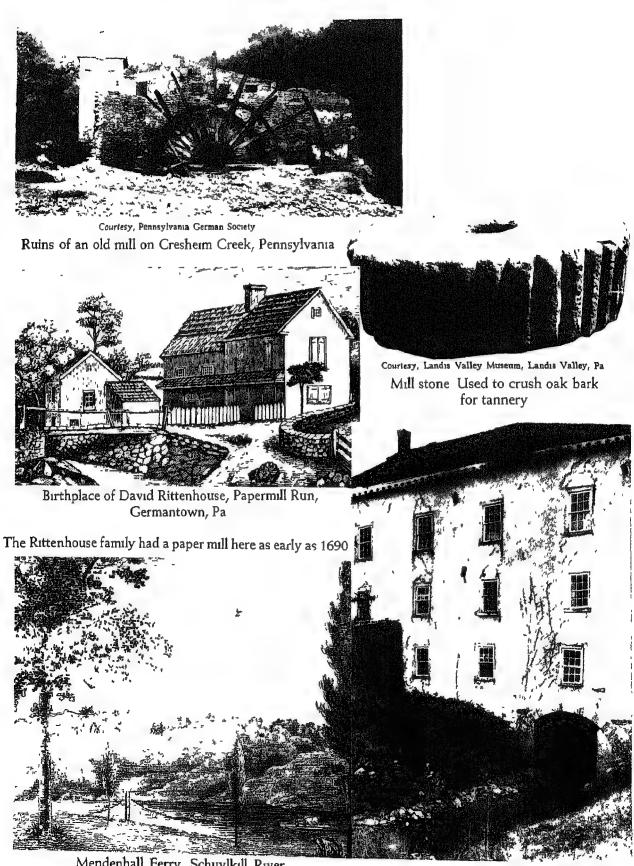

Mendenhall Ferry. Schuylkill River

Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Mill at Ephrata Cloister, Ephrata, Pa.

### The Wall of the Alleghenies

The Pennsylvania settlers occupied the farm lands east of the Alleghenies. They crouched at the slopes of these mountains, for beyond them lay danger—the French and Indians. They sent a few traders, missionaries, and explorers into the mountains and built outposts on the Susquehanna River, but the great westward push awaited its appointed hour.

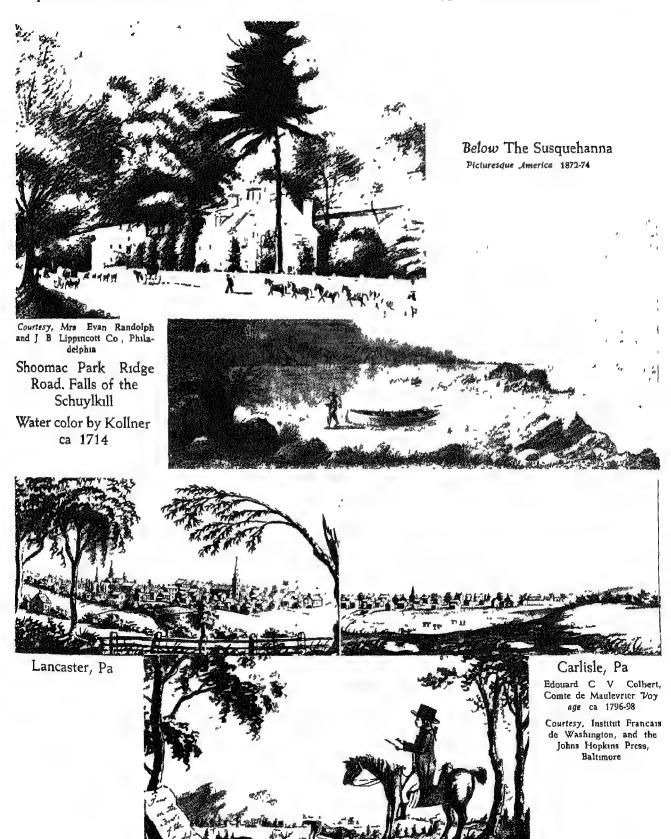

8

# THE FIRST HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY



Map of the English colonies in North America ca 1700

At the beginning of the Eighteenth Century the American colonies were firmly established, with the exception of Georgia (chartered 1732), but in spite of the common dangers and hardships of the wilderness there was as yet no general realization of a common destiny. Each colony clung tenaciously to its own form of political and economic organization—to its trade with the hinterland or its trade from the sea. Schemes for colonial union found no soil in which to take root. Each of the colonies looked first to itself, next to the Mother Country, and scarcely at all to its sister colonies up and down the Atlantic seaboard.

It is interesting to note that Jamestown, St. Mary's City, and Plymouth were declining, while Williamsburg, Charleston, Boston, New York, and Philadelphia were growing in size and importance Commerce and population increased wherever the Royal governors held court, and where good natural harbors existed.



Photo by Richard Garrison Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc The Capitol at Williamsburg, Va Restored

## Williamsburg's "Rosetta Stone"

The "Frenchman's map" of Williamsburg, Va 1782

The previous discovery of this map, which gave the exact location of every building, greatly facilitated the recent restoration of this colonial capital





#### **New York**



New York and environs 1742-44

Dutch New Amsterdam ended at Wall Street. Note how the town has spread northward. The number of churches, including a synagogue and a Quaker meeting house, indicate that religious tolerance was at work. Almost every church had a crowing cock for a weathervane. Even at this early period New York was developing its cosmopolitan aspect, a characteristic which it has never lost.

#### **Sky Line**



Condon Magazine Aug 1761 Date depicted 1746 Courtesy, The New York Public Library
View of New York

Note the busy harbor scene In the lower right-hand corner is an old Dutch house and the Brooklyn ferry. Note the cow pen Both horses and oxen are seen The buildings across the water still bear the mark of Dutch architecture By looking at the foregoing map of New York many of the churches and other buildings in this view can be identified. Through the streets at night went the watchman with his staff and lantern.



Courtesy, Mr Ledyard Cogswell, Jr Albany, N Y
The First St. Peter's Church. Albany, N Y
1714-15

I N Phelps Stokes Iconography of Manhattan Island 1915-28 New Dutch church New York Finished 1731

#### **Boston**



Courtesy, Stokes Collection, The New York Public Library

Carwitham view of Boston Date depicted ca 1731-36 Based on the Burgis view of 1722

Note the many churches, the long wharf, and the rural aspects of the environs American seaport towns clustered around the waterfront. Rivers and harbors were the main highways of commerce

#### Philadelphia



Courtesy, The Library Company of Philadelphia

Peter Cooper's painting of Philadelphia 1718-20

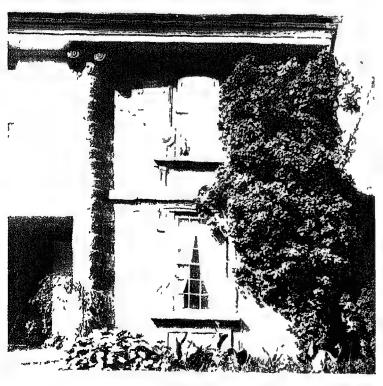

Detail of Bartram House Philadelphia Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass Photo by Frank Cousins

## **Back of These Towns—Wilderness**



Henry History of the Lebigh Valley 1860
Slatington, Lehigh County, Pennsylvania

Left Red fox The Cabinet of Natural History 1830 34 Collot Voyage dars C Amerique Settentrionale 1826 Cabin in the clearing

Left Vignetre by F O C Darley



#### Civilization

In spite of the primitive life on the frontier fringes a high state of civilization prevailed among the wealthier inhabitants of American cities and plantations. Their houses were elegantly furnished. Their costume followed the latest London and Paris styles. The houses of the poor have not been preserved, but many of the mansions of the wealthy merchants and planters have survived intact. Let us open the doors and enter some of them.

Doorway. Stenton, Logan Park, Philadelphia ca 1721

Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass Photo by Irank Cousins



Courtesy, Pocumtuck Valley Memorial Association of Deerfield, Mass.

Doorway, Sheldon House, Deerfield, Mass.



Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass Photo by Frank Cousins Doorway Warner House, Portsmouth, N. H.

#### 259

#### **New England**



Room from Newington, Conn. 2nd quarter of 18th Century

Low ceilings prevailed in New England The Holy Bible rests on the butterfly table Note the built-in cupboard and the slat-back chairs Pictures began to adorn the carefully plastered walls.

Courtesy, American Wing, The Metropolitan Museum of Art, New York



Whitefield The Homes of Our Foresathers 3 v 1880-86

Silliman House. Bridgeport, Conn

King House. Newport, R I. ca. 1710

Shumway House, Fisk-dale, Mass ca 1740

Note the cupboard, the long hinges of the doors, the unique chest of drawers above the fire-place, and the warming pan and fireback. The chair at the gate-legged table is the Dutch style, with its cyma curves.

Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston, Mass



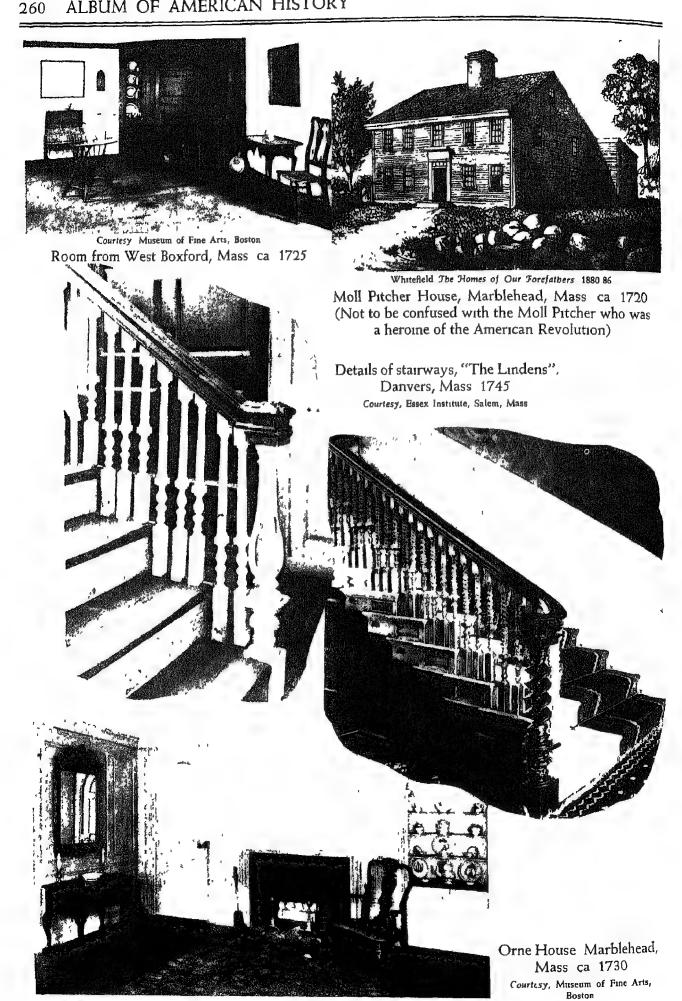

## Pennsylvania



rative design and color Courtesy, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

#### Maryland



Living room Henry Sewall House. Secretary, Md 1720 Note the high ceiling, the cane chairs, and the wide door, designed for a warm climate Courlesy, The Brooklyn Mu seum, Brooklyn, N Y







Entrance hall of Drayton Hall, Ashley River, S C 1740 Courtesy, Carolina Art Associ ation, Charleston, S C

## Old Virginia



Bed chamber of Governor's Palace, Williamsburg, Va

In Virginia expensive carved beds were imported from England Most New England beds were home made, and much simpler

Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc. Photo by Richard Garrison



Portrait of Evelyn Byrd, a Virginia belle

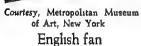

Kitchen Governor's Palace, Williamsburg, Va.

The Governor's Palace in Williamsburg was built 1706-20, and was the center of fashion and social life in Virginia.

Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc Photo by Richard Garrison



#### **Exteriors**

The exterior of American houses during this period show even more striking regional differences.



Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass
Joseph Cabot House, Salem, Mass 1748



Whitefield The Ilomes of Our Forefathers, 1880 86 Tillinghast Mansion, Providence, R I ca 1710



Frary House, Deerfield, Mass. Courtesy, Pocumtuck Valley Memorial Association of Deerfield, Mass



Van Courtlandt Mansion, New York, 1748 Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass



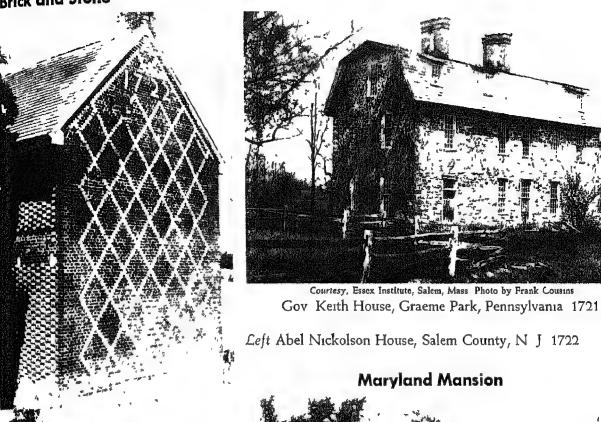



Courlesy, Baltimore Museum of Art, and The Hughes Co , Baltimore
Doughoregan Manor, Howard County, Md The home of the Carroll family 1727

### South Carolina



Courtesy, The Charleston Museum, Charleston, S. C.
Drayton Hall, Ashley River, S. C. 1740

#### Mansions of the Old Dominion

266



"Westover." North front, Charles City County, Va.

Built by William Byrd II 1726 One of the finest examples of Georgian architecture in America



"Stratford," Westmoreland County, Va

Built by Thomas Lee between 1725 and 1730 Birthplace of Robert E Lee The huge chimneys are a feature. The kitchen and servants' quarters were separate dependencies a few yaids away from the main house. These dependencies were typical of the South. The planter did not want the odors of the kitchen to permeate the dining room Food was carried to the house in covered dishes.

Left Brass kettle used at "Eagle Point", Gloucester County, Va , and later at "Brampton", Madison County, Va.

Courtesy, Valentine Museum, Richmond, Va

#### Costume

Let us look at the costume worn by the occupants of beautiful homes such as those just shown.

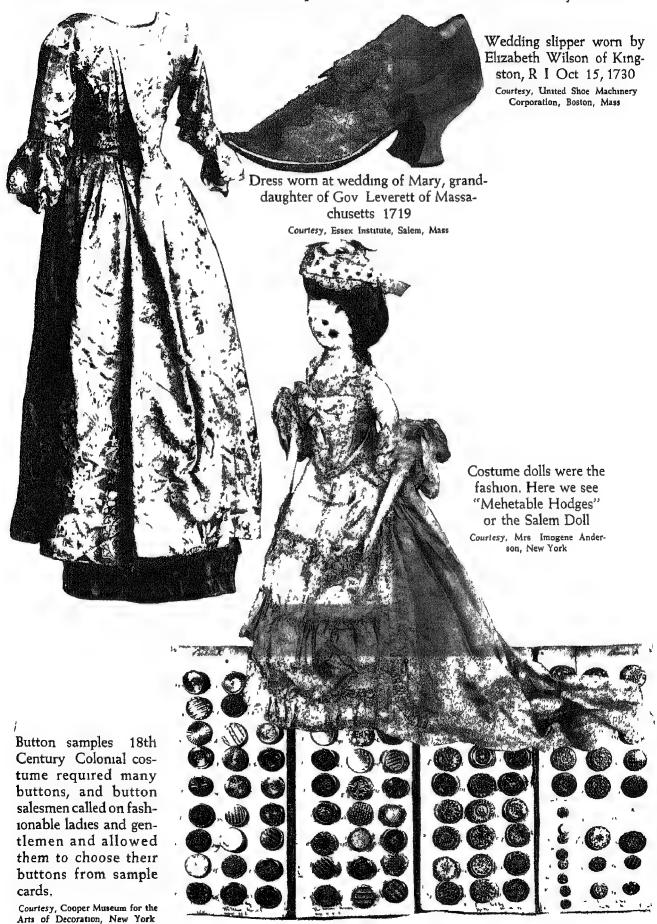

#### **Puritan Face**



Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass
Abigail Gerrish and her grandmother, Abigail (Flint)
Holloway Gerrish Painted by John Greenwood,
ca 1750

## Mayor of New York



Couriesy, The New-York Historical Society, New York
Caleb Heathcote Portrait made ca 1710, by an unknown artist Heathcote lived at the Manor of Scarsdale in Westchester County, N Y., and was mayor
of New York City, 1711-13

#### A Gentleman from Maine



Courtery, The Bowdoin College Museum of Line Arts, Brunswick, Me
William Bowdoin
Portrait by Robert Feke 1748

## Patron of Yale College

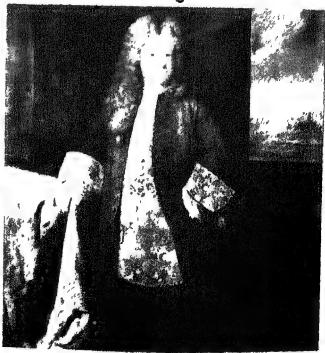

Elihu Yale. Portrait by Zeeman. Yale gave funds to the Collegiate School at Saybrook, Conn., which honored him by renaming the institution Yale College in 1745, after its removal to New Haven

#### The Deerfield Massacre

To regard these elegant homes and this expensive costume as a true index of American life during the first half of the Eighteenth Century would be misleading. The bulk of the population were not rich or clad in fine clothes. They faced daily hardships, and on the frontier fringe were subjected to dangers of all kinds. We may cite as one example that on the early morning of February 29, 1704, a body of French soldiers and Indian allies surprised the sleeping inhabitants of Deerfield, a western outpost in Massachusetts, massacred about fifty men, women, and children, and carried over a hundred into captivity. The town was burned to the ground with the exception of a few houses.



#### Blockhouse and Garrison

The Deerfield tragedy shocked the American colonies. Frontier defenses were strengthened. The French and Indians lurked in the woods from Maine to western Pennsylvania, and along the whole length of the Appalachian chain of mountains. No one knew where the enemy would strike next. The English blamed the French for stirring up Indian hatred. Father Rasle, a French missionary at Norridgewock, Me., was killed by the English in 1724, accused of fomenting trouble among the Abenaki Indians.

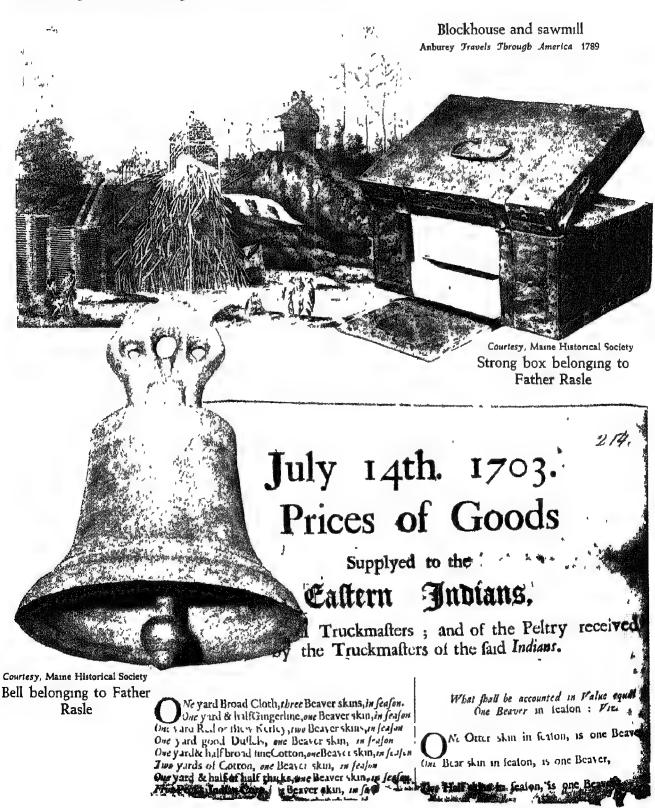

Courtesy, The New York Public Library

#### Travel

Between the cities and the frontier blockhouses, were isolated farms and plantations connected by water or narrow, foot-worn Indian trails. Roads, if they existed, were full of snow drifts in the winter, and mud holes in the spring. A few hardy souls traveled by horseback, and around New York and Philadelphia short stage coach routes were laid out. The large rivers were not bridged and the ferryman did a brisk business, particularly if he ran a tavern at the water's edge.



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recuest des planches 1762-72 English saddles. 18th Century

The postilion rode one of the horses hitched to the stage coach



Valentine's Manual 1853 Cato's Tavern on the Boston Post Road ca 1712

Below Old Spread Eagle Inn near Lancaster, Pa Note the worm fence made of hand-hewn rails, and the stumps in the clearing



Ferry and Tavern An ACT to regulate the Ferry between the City of New-York and the Island of Nassau, and to establish the Ferriage thereof. BE it Enailed by his Excellency the Governor, the Council, and the General Allembly, and it is bereby Enailed by the Authority of the fame. That from the Twelfth Day of June next enfung, and at all Times hereafter, the Ferrage for transporting Men, Women, Horles, Cattle, Grain, and all Manner of Goc. The fair Ferry, either forward or the faid Ferry, either forward or the fair ferry, either forward or the fair ferry. That is to fay, guet of Rehman in the Ferry Man, to

Always Provided, That a Sucking-Child
other finall Goods (not herein after rate
Apron, or a Man or a Boy under his A
For every Horfe or Beaft, One Shiling in
For every Horfe or Beaft, One Shiling in
For every live Sheep or Lamb, Three Pene
For every live Sheep or Lamb, Three Pene
For every dead Hogy, Three Pene in like
For every dead Sheep, Lamb or Calf, Tw
For every Barrel of Rum, Sugar, Molaffe, of outer him him, the Money
For every empty Pape or Hoghead, Nine Penes in like Money
For every empty Pape or Hoghead, Nine Penes in like Money
For every Pall of Butter, One Penesy in like Money
For every Pall of Butter, One Penesy in like Money
For every Buftel of Salt, Wheat, Gram, Seeds, or any other Thing usually
measured, and fold by the Bullel, One Half penesy in hite Money
For every Firkin or Tub of Butter, Two Penes in his Money
For every Find Barrel One Penesy is like Money
For every Find Barrel One Penesy is like Money
For every Par for Cart Wheen, Fight as Penes in like Money
For every Par of Cart Wheen, Fight as Penes in like
For every Fill Turk or Che Penesy is like Money
For every Half Barrel of I low, or any other Half Barrel of Bread, One Penesy III For every Half Barrel of I low, or any other Half Barrel of I



Courtery, Pennsylvania German Society Proceedings 1912 The Red Lion Inn near Holmesburg, Pa Built 1730

Note the sign.



Philadelphia Ferry

From George Heap's View of Philadelphia Courtesy, The New-York Historical Society, New York

For every Dozen of Pigeons, Quar's or Shipes, One Prny in For every Dozen of Fill's Bucks, One Half penny i he Monte For every Dozen of fill's Bucks, One Half penny i he Monte For every Hundred Wight of Iron, Steek, Shot, Penter or Iron, Copper or Bris Keils or Pors, one Penny in least for every Hundred Wight of G. 1 Powlin, One Shifting in Pier every Strike of Soi, 100 Half penny in ke Mirey. For every Firkin of Soip, Two Piene: like Mirey. For every Firkin of Soip, Two Piene: like Money. For every Corn Ban, Terre Prace in an Amone, For every Corn Ban, Terre Prace in an Amone, For every Corn Ban, Terre Prace in an Amone, For every Corn Ban, Terre Prace in the Money. For every Gond Ban, Terre Prace in the Money. For every Gond Strike, These obstage in the Money. For every Gonds, Six Shifting, in the Money. For every Piece of Carton, Pennithone, Hundel of Ire, Four Pence in the Money. For every Piece of Gorton, Pennithone, Hundel of Ire, Four Pence in the Money. For every Piece of Gorton, Pennithone, Hundel of Ire, Four Pence in the Money. For every Piece of Broad-Cloth, Kerfey, Strouds, Halithicks and Druggeta, Their Pence in the Money. For every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineos, Shalloons, or other Stoff, and for every Piece of Duroys, Culamineo Money
For every Looking Glass of One Foot high, Two Penre in like Money
For every Hundred Weight of Rice, Two Pence in like Money, and Sa. in



Courtesy, Bucks County Historical Society, Doylestown, Pa Tavern sign of the Red Lion Tavern, shown above

Courtesy, The New York Public Library Ferry rates. ca. 1733

## The Great Awakening

Around the year 1740 a wave of religious frenzy swept the American colonies. It has been called The Great Awakening. Eloquent preachers like George Whitefield and Jonathan Edwards attracted huge crowds wherever they went. This common religious excitement helped to break down the inter-colonial isolation. The evangelists and their followers carried news from one town to another, rich and poor alike were linked by a new bond of fellowship, and the spirit of democracy was emerging.



Rev George Whitefield

After bringing Methodism to Georgia, Whitefield visited other colonies He enjoyed a sensational success as an evangelist and raised large sums of money



Rev Jonathan Edwards

An engraving after a painting now thought to have been the work of Joseph Badger



George Ninde George Whitefield 1924 Courtesy, Abingdon Press, Nashville, Tenn Field pulpit used by George Whitefield George Ninde George Whitefield 1924



Courtesy, The Forbes Library, Northampton, Mass Home of Jonathan Edwards, Northampton, Mass

# Sinners In the Hands of an Angry God

Jonathan Edwards preached a sermon at Enfield, Mass., in 1741 entitled Sinners in the Hands of An Angry God which pictured the torments of Hell. Mass hysteria often followed the fierv sermons preached by Edwards.

## SINNE In the Hands of an

# Angry G O D.

## ASERMON

Preached at Enfield, July 8th 1741;

At a Time of great Awakenings , and attended with remarkable Impressions on many of the Hearers

# By Jonathan Edwards, A. M.

Pastor of the Church of Chaist in N -thampian.

#### The Second' Edition.

O N Printed and Sold by S KNEELAND GPTLN in Queen Street over against the



\* Thief, De

Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston Mrs Jonathan Edwards Portrait by Joseph Badger Sarah Pierpont of New Haven married Jonathan Edwards in 1727, and was described by her husband as being "always full of joy and

pleasure" Death, but what are contained in the Grace, the Prointles that are given in om all the Promifes are Yea and Amen. y have no Interest in the Promises of the Grace that are not the Children of the hat don't believe many of the Promifes ant, and have no Interest in the Alidiator

batevi i feme have imagined and pie-Promites made to past ral Men's exmest kno king, 'tis plain and manifelt that is a littled Man takes in Religion, whathe nakes, till he believes in Christ, God Aluner of Obligat on to keep him a Moernal Destruction

30 that thus it is, that natural Men are held in the Hand of God over the Pit of Hell, they have deferved the fiery Pit, and are already fentenced to it, and God is dieadfully provoked, his Argei is as great towards them as to those that are actually suffering the Executions of the fierceness of his Whith in Hell, and they have done nothing in the least to appeale or abate that Anger, neither is God in the least bound by any nife to hold 'em up one Moment, the Devil is i for them, Hellis gaping for them, the Flames



Camp meeting in the woods Drawing by F O C to ipeak with them, and could inquire or them, one uy one, whether they expected when alive, and when they used to hear about Hell, ever to be the Subjects of that Mifery, we doubtleft fhould hear one & another reply No, I never intended to come here; I had laid ou Matters officerwife in my Mind; I thought I thould contrive well for my felf; I thought my Scheme good; I intended to take effectual Care; but it came upon me unexpected; I did not look at that Time, and in that Manner; it came

## Log College and the Presbyterians

Many sectarian schools and colleges were founded as a result of this religious stirring. Log College, established in 1726 at Neshaminy, Pennsylvania, by William Tennent, was the nucleus from which Princeton University, as well as many other Presbyterian schools and churches, sprang. Samuel Finley conducted a school for ministers at Nottingham, Pa., 1744-1761, and became president of the College of New Jersey (Princeton).



Samuel Finley Portrait engraved by John Sartain



First Presbyterian Meeting House, Wilmington, Del 1740

## Lutherans

In 1742, Heinrich Melchior Muhlenberg came to Pennsylvania to serve as a German Lutheran missionary. He founded churches and schools, and his sons, Frederick Augustus Conrad and John Peter Gabriel, became distinguished clergymen.



Courtesy, Pennsylvania German Society. Proceedings Heinrich Melchior Muhlenberg



Courtesy, The Historical Society of York County, York, Pa Lutheran christening Sketch by Lewis Miller

In 1745 Heinrich Melchior Muhlenberg married Anna Maria, daughter of Conrad Weiser of Tulpehocken.



Conrad Weiser House, near Womelsdorf, Pa Weiser was a famous interpreter of Indian languages at treaty conferences



Right Conrad Weiser
Courtesy Pennsylvania German Society Proceedings 1898

#### Mennonites

The sect of Amish Mennonites around Lancaster, Pennsylvania always dressed in austere black. They were industrious farmers and lived to themselves.

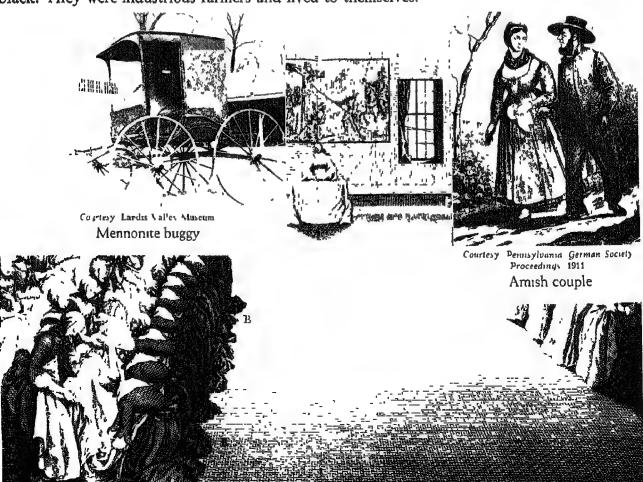

Kurze Zuverlassige Nachricht 1757

Foot washing, a ritual practiced by the Amish and Moravian sects

## **Ephrata Cloister**

None of the German sects in Pennsylvania were more interesting or culturally significant than that established at Ephrata near Lancaster under the leadership of Conrad Beissel in 1735. The Brethren and Sisters lived in humble simplicity in the manner of medieval monks and nuns Ephrata had its own grist mill, paper mill, printing press, book bindery, bakery, tannery and other self-supporting adjuncts. The Brethren made furniture and other necessaries, and the Sisters illuminated manuscripts, copied musical scores, and did exquisite needlework.

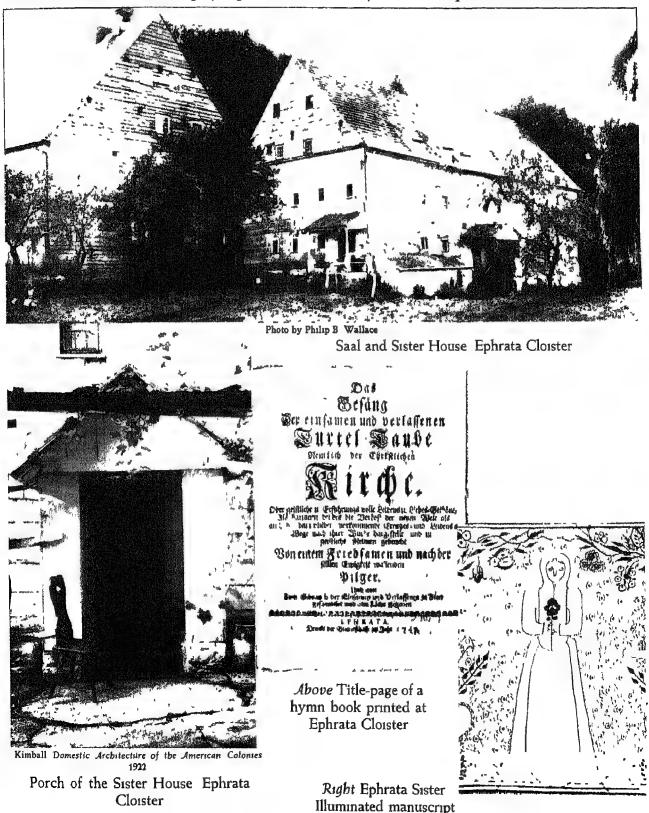

## **Jews**

Synagogues in New York, Newport, Charleston, and other American cities provided places of worship for the growing Jewish population.



Blowing the shophar on the Jewish New Year, an ancient custom The interior of Trouro Synagogue in Newport, R I, is strikingly similar to the one shown here



Jacob Rodriguez Rivera of Newport, R I Portrait by Gilbert Stuart The Rivera family improved lighting facilities in the 1740's by the introduction of spermaceti candles



Silver tankard made for the Livingston family by the Jewish silversmith, Myer Myers

## **Puritans and Anglicans**

The Puritans and Anglicans were the leading religious groups in America and dominated the ecclesiastical and political life of the colonies. The provincial governors, being Church of England men, were in a position to exert considerable authority, particularly in the southern colonies, whereas the Puritans of New England, by sheer force of numbers, constituted a serious threat to Anglican leadership.



## Louisburg

If the Great Awakening brought the American colonies together spiritually, the successful military and naval engagements against the French at Louisburg on Cape Breton Island in 1744-45, gave them visions of future independence. The much-publicized Louisburg campaign proved to the raw provincial troops that they could fight and win battles as well as the better-trained British regulars. The Americans began to feel cocky.



British Foot Guards Exercises from the British Manual of Arms

Sir William Pepperell of Kittery, Me., was chosen to lead the American troops at the siege of Louisburg. He knew little about the art of siege, and his troops knew even less, but in spite of recklessness, lack of discipline, and inexperience they carried the day.



Sir William Pepperell. From a painting by John Smibert



Courtesy, The New York Historical Society, New York Flag carried at the siege of Louisburg

## Fear Was Routed

Fear of the French, a New England complex, was partially overcome by the victory at Louisburg. New England breathed easier. Bonfires of victory were lighted, Louisburg was celebrated in poem and sermon.

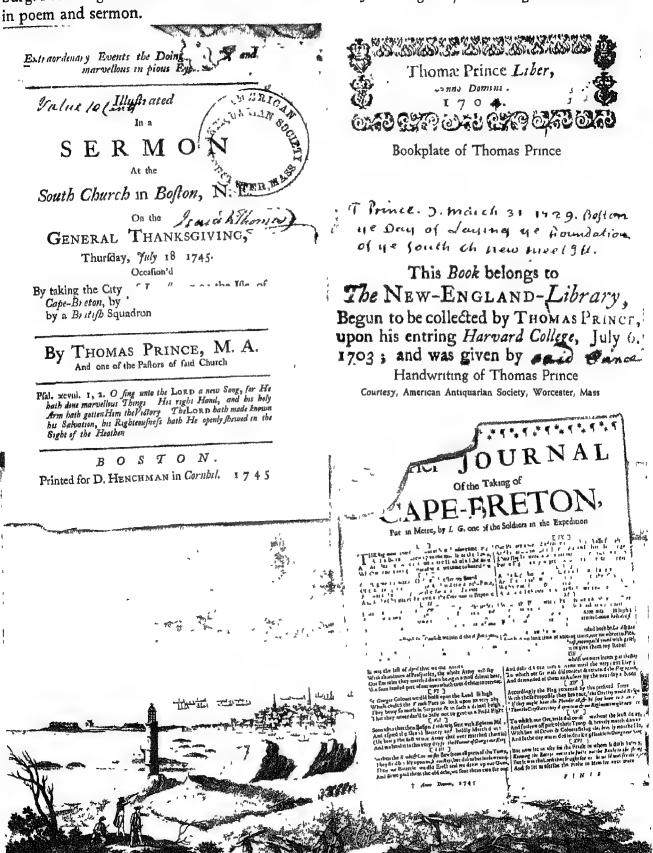

Courtesy, The Stokes Collection, The New York Public Library
View of Louisburg

## **Currency Was Stabilized—Business Boomed**

The expenses of the Louisburg adventure all but bankrupted the New England colonies, particularly Massachusetts. Great Britain, to keep Massachusetts solvent, shipped £183,649 to Boston. This precious cargo included 217 chests of Spanish dollars and 100 barrels of copper coin. This enabled Massachusetts to stabilize her currency and pay off her debts. Business boomed immediately. The previous currency had been called old tenor, and it had depreciated in value so much that a pound sterling was equivalent to eleven pounds old tenor. Each colony had a different rate of exchange, further complicating business transactions.

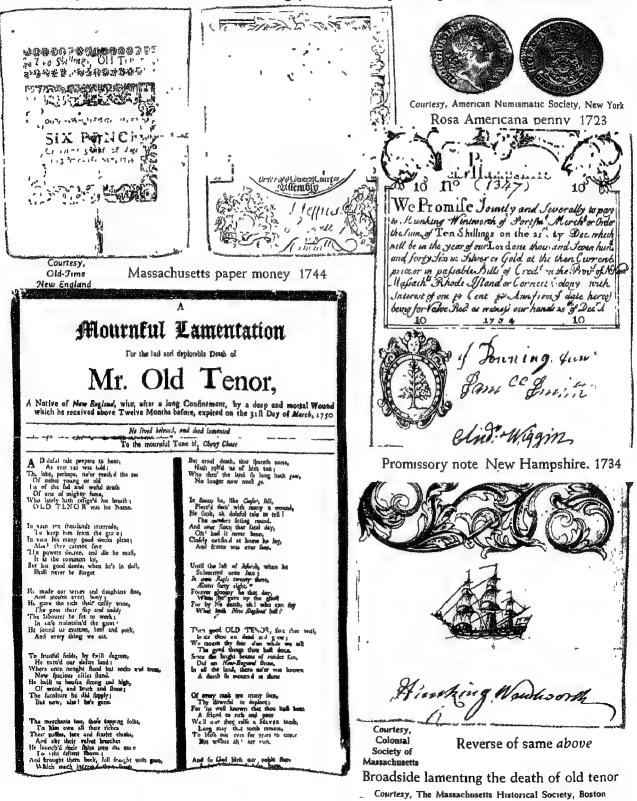

## "Old Fan'l"

Men like Peter Faneuil, Huguenot merchant prince of Boston, foresaw the glorious future of the American colonies. He built Faneuil Hall and offered it as a gift to the citizens of Boston, but the gift was accepted by the close vote of 367 to 360.

BOSTON Don's er for Plays, a Theatre gave Rome.

Gresnam to London, an Exchange for Weslti,
FANFUIL to Besten, gives a worther Dome,
A Hall for Liberty, a Change below for themits.

Monday last being the Annual Meeting of the Town, to chuse meet Persons to serve in the force of the first Grampa-school in the Town, pronounced an Oration to the Acceptance of a great Assembly on the Death of Persar Annual Esquite the generous Benefastor to the Town, of the stately Edister wherein they were convened and then the Town proceeded to the Choice of Officers, & the following were chosen. Viz.

The flon Townst Casping, Esquite Moderator
Mr. Exikiel Gildiburat Town-Clerk
For Select Men, the Hon fabing For Select Men, the Hon fabing Tight, Town Clerk high the state of the last court of the Institution is appeared to the Choice of Officers, & the following were chosen. Viz.

The flon Townst Casping, Esquite Moderator
Mr. Exikiel Gildiburat Town-Clerk
For Select Men, the Hon fabing from Fig. Cut Acceptance for the facility of the Institution is appeared to the Institution of the Institution

Boston Weekly Magazine, May 16, 1743

Note the references to Faneuil



Willis American Scenery 1840

Faneuil Hall. Designed by John Smibert In 1805 Charles Bulfinch added a third story to Smibert's original design of 1740-42

# More Ships

Shipbuilding boomed after Louisburg. The Royal Navy increased its orders for Americanbuilt vessels, and colonial merchants began to expand their private shipping business.



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des Planches, 1762-72

Shipbuilding yard. 18th Century

## Rope



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des Planches, 1762-72

Twisting hemp into ropes for ships

## Sail



Steel The Elements and Practice of Rigging and Seamanship 1794
A sail loft

Right Commodore Edward Tyng ca 1744
Courtesy, Yale University Art Gallery



## **Barrels**





Institut de France Academie des Sciences Descriptions des Arts et Metiers

Coopers at work

Steel The Elements and Practice of Rigging and Seamanship

# "Rule of Three"

Young apprentices were needed for all the trades. Boys entering trade were expected to know the mathematical "Rule of Three", a short-cut to calculation.

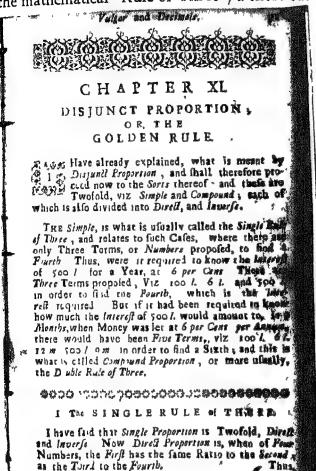

Courtesy, Plimpton Collection, Columbia University Library, New York
Page from Isaac Greenwood's Arithmetick. 1729
The beginning of a lengthy explanation of the
"Rule of Three"

An Indenture for placing forth an Apprentice. HIS Indenture made, &c. Witnesseth, That A. B. Son of, &c hath of his own free and voluntary Will or by and with the Confent of his Father) placed and bound himself Apprentice unto D E of, &c Pewterer, to be taught in the taid Trade, Science or Occupation of a Pewterer, which he the said D E-now useth, and with him as an Apprentice to dwell, continue and ferve from the Day of the Date hereof unto the full End and Term of Seven Years from thence next enfuing, and fully to be compleat and ended; During all which Term, the laid Appretice his faid Master well and faithfully shall serve, his secrets keep, his lawful Commands gladly do, Hurt to his said Master has been as the said Master has been him to the done has been to the said master. and Master he shall not do, nor wilfully suffer to be done by Others, but of the same to his Power shall forthwith give Noice to his said Master. The Goods of his said Master te shall not imbezie or waste, nor them lend without his Consent to any; at Cards, Dice, or any other unlawful ames he shall not play, Taverns or Alehouses he shall not requent . Fornication he shall not committed Matrimony he hall not contract, from the Service of his laid Master he hall not at any Time depart or abfeat himself without his ad Master's Leave; But in all Things, as a good and faith-il Apprentice, shall and will Demean and Behave himself wards his faid Master and all his, during the faid Term, and the first and Section 1985. and the faid Master his said Apprentice the said Trade, Scince, or Occupation of a Pewterer, with all Things thereunto. clonging, shall and will teach and instruct, or cause to be all and sufficiently taught and instructed, after the best wand he will estop find vay and Manner that he can; And shall and will also find allow unto his said apprentice, Meat, Drink, Wash-Bolging, and apparent, both Linner and Woollen, will other Necessation frank convenient for such an Apprentic during the Transfers according. And at the End of the clim shall and will give to his said. Apprentice one was the property of the property of the control of the co Bbs Licence.

Form of indenture, from The American Instructor 1748

Washington, D C

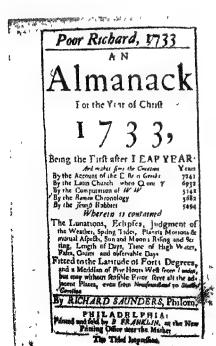



## Some Went to College



Yale College 1749
Engraved by Thomas Johnston after a drawing
by John Greenwood

Courtesy, Connecticut Magazine
First building at Yale College

New York

Home of George Berkeley, Middletown, R I Bishop Berkeley of Ireland was one of the benefactors of Yale College and gave it many books



#### For Tender Minds

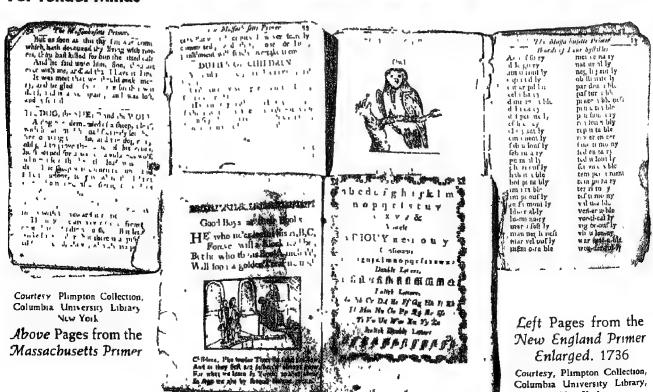

## Books

Benjamin Franklin founded the Library Company of Philadelphia in 1731. Abraham Redwood founded the Redwood Library in Newport, R. I., in 1748. James Logan in Philadelphia, Thomas Prince and the Mathers in Boston, William Byrd in Virginia, and a few other patrons of letters had fairly large private libraries.

The Minules of me South Bruntnall Sices to the Surveitors of the Lebrary Company of Philadelphia, with & such of the Minutes of the Jame Dock class as those order me to me Begun the 8th Day of November 1731 . By Virtue of the Freed or Arument of the said Company dated the first Day of Suly last The raed Instrument being compleated by fifty tubering The Redwood Library - how I subscribed my Plame to the Yollowing Them one or Police which Bonjamen Franklin sent by a Me benger, Dig" Benjamin From klin, Thomas Hopkenson William Parsons Hulep Lyng Junt Thomas Godfrey Anthony Wicholas Thomas Cadbalader, John Jones June An art Grace and Irane Panington , "The Subscription to the Library being complea-Sed, you the Dore class appointed in the Institument are desired To meet this Evening at so o'T lock, at the House of A cholas But." to take sound of the Freasurer for the factifull Porformance of his "Trust, and to consider of, and appoint a proper Time for the lay -" ment of the Money subscribed, and other Matters relating to the "sred Library! -Bookplate of James Logan Sough Breinten C. cel Milad 28/160 1731 William Coleman the Bampany's Freaturer had Wherese Motion gover him But have Townston with Buch s- Country had not like Holice - Israt hom in Lays first surquainted them with the Intellion , Assured he dow both he would not profitly these atten - lovember \$ 1731. It a Heeting of all the said Direct Treasurer ( excepting I. Sening the who came not) The Be; for the Frederica to execute lowerend and delivered him He having powered it signified an Unwillingary to sign OOKS BOUND and could have some assurance of being permitted to utores Sold, Gilt or plans, by at any Time when he should find the Continuance (Andrew Barclay, 13) - nient to him . The Directors thought this was reason! NextDoor but one to the ligh of the agreed that I should add a Proviso for the Surpose vifor Three KINGS in Combil Excerpt from the Minutes of the Library Company, Philadelphia, Courtesy, American Antiquarian Society,

Worcester, Mass Trade card of Andrew Barclay, bookbinder

1731

#### Freedom of the Press

288

In 1733, Peter Zenger criticized the high-handed policies of Governor William Cosby in the pages of The New-York Weekly Journal. Cosby issued a proclamation offering a reward for the apprehension of the author of the offending articles. Zenger was arrested and brought to trial, and through the eloquent defense made by his lawyer, Andrew Hamilton of Philadelphia, was acquitted. This famous trial helped to establish the idea of the freedom of the press in America.

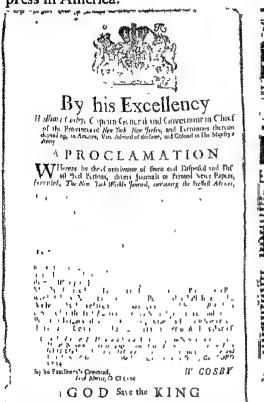



Left Typical front page of an American newspaper

Courtesy, Maryland Historical Society, Baltimore, Md

Courtesy, The New York Public Library



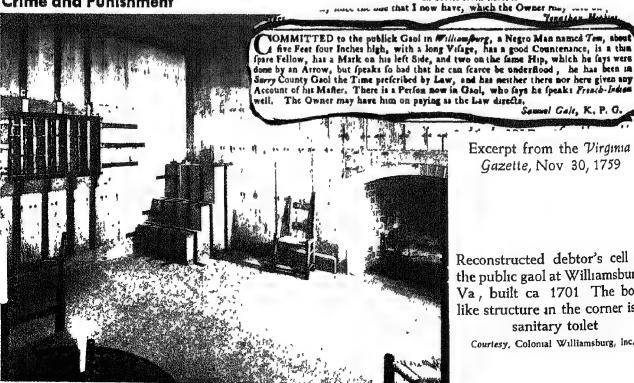

Excerpt from the Virginia Gazette, Nov 30, 1759

Samuel Gale, K. P. O

Reconstructed debtor's cell in the public gaol at Williamsburg, Va, built ca 1701 The boxlike structure in the corner is a sanitary toilet

Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc.



House of Burgesses The Capitol Williamsburg, Va

The General Assembly of Virginia met here from the early years of the eighteenth century until 1779, when it was moved from Williamsburg to Richmond.

Williamsburg, Va ca 1740

A copper plate found in the Bodleian Library, Oxford, which may have been the work of John Bartram, the colonial botanist The upper panel shows William and Mary College, (1) Brafferton Hall (2) The Wren Building, and (3) the President's House The middle panel shows (4) the Capitol (5) West elevation of the Wren building (6) the Governor's Palace Courtesy, Colonial Williams-burg, Inc



## The Art of the Silversmith

290

The arts developed slowly in America, due to lack of schools and the absence of patrons, and to Puritan prejudice, but as merchants and planters accumulated wealth they built finer houses and furnished them with more expensive objects. Almost from the beginning the silversmiths were active, and their art developed much more rapidly than the fine arts of music and painting



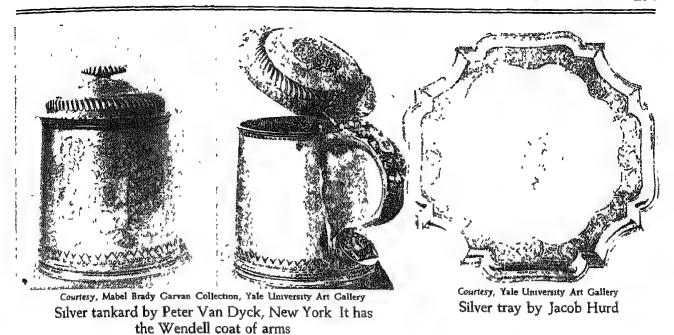

Right Silver casters by Adrian Bancker, New York
Courtesy, Collection of Herbert L Pratt and the Museum of
the City of New York



Courtesy, Pleasants and Sill Maryland Silversmiths
1930

Design for a teapot by William Faris,
Baltimore

Left Silver teapot by Jacob Hurd
Courtesy, Yale University Art Gallery



Courtesy, Mabel Brady Garvan Collection, Yale University Art Gallery
Sugar box by Edward Winslow, Boston

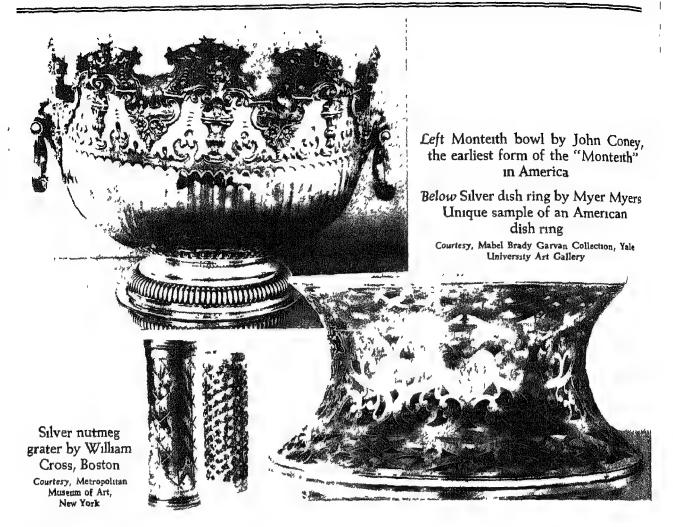

## The Hunger For Beauty

Puritan austerity could not kill the human instinct for artistic expression. In spite of rigid taboos the busy fingers of many a young woman recorded the dreams of the heart in lively flights of the imagination.



American embroidered pieces ca 1740

Courtesy Museum of Fine Arts, Boston



9

# THE SELF-CONSCIOUS ERA

After 1750 the American colonies grew more self-conscious; more critical of Great Britain's colonial attitude; more articulate in the cause of liberty. American harbors were filled with shipping, tremendous natural resources were being tapped; the arts and sciences were beginning to take root; newspapers were multiplying.

Philadelphia



Sections of a view of Philadelphia by George Heap Church steeples dominated the sky line

## Newspapers



The SPCECH of Tom Teletreuthia, against Virginia, and Bombasha

GAZETT Г H U R S D A Y, Остовая 6, 1763,

By the Earthway JAMES WRIGHT, Resulve, Captions Grand and Generator in cheef of bit Maythe', failed processor for the state of the Maythe', failed processor, Chandle and Fore Admind of the james, Processor, Chandle of the Amaria, Talon, Proceedings of the Market Talon, Market Market Maythe Carolina, AND WIEREA'S, by two proclamations, dand the numeteenth January and State of the insulator of the law of this province, initially January and State and also Fright saming from Plates in Friends and the Prifits coming from Plates in Plates

gue jour of the Mappy of the state of the second of the se

Sh, in obsidence to sattend at the cun of Indians as Au month; I HAVE they proclamation, sembly, and it is the twenty first or the dispatch

Tool of her Mezethi's where as 'a anali, in the your of our an fixty these, and Hrs akion L

NG.

RICHARD THOMPSON.

PARCEL-MAKER and HAIR CUTTER from LORDON, IVES this publick nocies, that he friends following IVES this publick nocies, that he friends following IVES this publick nocies, that he friends following the third of following the busheds, at the house of Mr. Christopher Ray in Broughten-Breet. Whover piece for forow him wich their cutom bushed by the publick, that he will error mechanics for preventing boules from busing first by the fightening, after the newell and bed inancer, at a review by tightening, after the newell and bed inancer, at a review by tightening, after the newell and bed inancer, at a review by tightening, after the newell and bed inancer, at a review by tightening, after the original bushes from the proposition of the public proposition of th

MMES WRIGHT LIT'. Effects, Cop of his March of the fame, T I O N of the province the twelfth day of the, in obelience to a trend at the con

IEWIS JOHN GRAIAM

IOHN GRAIAM

Run and a NEGRO PPLI OW called () was he is a month, and a NEGRO PPLI OW called () was he is a month, thick and well fet fellow, country born, and talk good Raghin, before an expension of the month age. After peaks low, and is about a a or as years of age. After, shout faur months age, another McGRO PPLLOW samed Copy, he is a latt and filin young fellow, very much pitted with the finall por he is a life (conservation) and peaks good I no lith. — I hefe two are fupposed to be governed and the first poor, and peaks good I no lith. — I hefe two are fupposed to be governed and in the other was taken up three bears and the peaks good in the hot peaks that the peaks good in the standard of the stand

in my calledy
in any calledy
in a contained
in a land if the contained
in a land if the contained
in a land if the contained
in a land in th

Johns ron, at the Printing-Office in Broughton for the

resident to special Persons a smoderate to especially a state desired as the

ments are taken in at his Shop is Cornhill, and at the Printing Office in

obie v. trent is to the feet a feet of feet and feet of the feet o To the 'r's Entriqued His

NEWPORT

Weekly

With the fieshest Antices



MERCURY,

THE

Advertifer,

£it фt tþistlif bþikssifsisteðið egtbriðdjæddærþursj<mark>ðgy þissodd-madlik vesdola aldktærðe</mark>ð þyð i k<mark>tefe</mark>staði eksamiðu a

TUESDAY, DECEMBER 19, 1758

LONDON.

Shall, for the take of variety, thus week entertain my readers with a few observations, that have fittle or no relation to party, and yet, fuch as concerns to, r. r. ngliftman to know I have is not a reader of common understrailing, who does

Almost the same observation holds good with regard

done, but with all the paverty of the ceal, y have the mafortune of being governed by t in the that has wrefted all power from their kine, and ten to follow no defeates, but those of blund revenge, and define in what a condition that must fach a overner be, hould the greatest martine power to the world tall advintage of the divisions that now real

THE IT SENT SETTE OF SETTINGS TO SETTINGS SETTINGS

Specimens of newspaper printing in the American colonies

# The Mason and Dixon Line



Boundary disputes which had retarded progress were slowly being settled. Maryland had long been the chief sufferer in this respect. To reach Philadelphia by sea one had to enter Maryland territory. William Penn and his descendants carried on a fight for this vital strip. In 1763 two English surveyors, Charles Mason and Jeremiah Dixon, began their survey of the boundary between Pennsylvania and Maryland now known as the Mason and Dixon Line, completed in 1767. One of the original markers, bearing the Calvert coat of arms on one side, and the Penn coat of arms on the other, is shown here. Had the full claims of either Penn or Calvert been honored, Baltimore would now be in Pennsylvania or Philadelphia in Maryland.

Photo by Philip B Wallace

Baltimore was still a village Here we see a portrait of Mrs John Moale (Ellin North), said to have been the first white child born in Baltimore Her father, Robert North, helped lay out Baltimore Town in 1729.

Mrs. John Moale (1740-1825) and her granddaughter Painting by Joshua Johnson, Negro artist ca 1800

Couriesy, Mr Roswell P Russell, Baltimore, the owner of the portrait, and Dr J Hall Pleasants, Baltimore

## **Baltimore**





View of Baltimore, Md Aquatint based on a sketch made by John Moale in 1752. It was then a town of less than fifty houses and two hundred inhabitants. Note the sloop (26), the brig (27) and the architectural style of the buildings The untamed wilderness lay at the backdoor of every Maryland house, even as late as 1752

# Colleges Were Springing Up



View of the College of New Jersey, later to become Princeton University, Princeton, N J 1764 The architect was Robert Smith of Philadelphia. This view was engraved by H Dawkins after a drawing by W. Tennent

View of Rhode Island College, Providence, R. I, later to become Brown University, Founded 1764 This view was made in 1793

Columbia College in 1784



# Merchant Princes Were Arising



John Amory of Boston Portrait by John Singleton

Copley 1768

Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston

Of THREE POLY

INGS to any perfect the fine fine of the fame She is a construing on hows and



#### For LONDON,

RE Sh p Laisnointo, Benf a Franco Mafer, lying at Bermo la Hundred, on James River, will take in Tobacco at the Pounds per Ton, with Liberty of Configument.

All Perfons mel nuble to thip, are defined to apply to Meff.
A trafon and Newfou, Merchants in Peterburg; su Colonal.
Thomas Tash in Amend, or to the Captain on board.



#### For MADEIRA,

HE Brigantine Bureur, Captain Singg, a Letter of Marque, well provided

Gentlemen defison of Wax from Madera, by the Return of the Vesfel are defined to fend their Orders, immed stelly, to Colonel I can a Bartone, an she will fail in a few Days

To be SOLD to the highest Bidders, on Monday the 17th of December next, if fair (if not, the next fair Day) at the late Duvelling-House of Mr. Thomas Thotpe, deceased, in King and Queen, A. L. the House 12 Goods, Plate and Books, with a new Char and Harack, the Attacks of Catrle, Herfer and Hoes, 2'so so Negroes. Six Mrr hi Credit will be allowed, the Purchasen g ving Bond and Security to

Grahem Frank, Executor.

LST imported in the G of Israni, Cipt Reddick, and to be food their, for ready Money by the Subscribes, living at the Polace, in Wilson Surge, where Gentlemen I. 1. 1. 1 his Surger Surger, by



The Brig Gorden,
George R. har, Master ... Mail Pens, Spenish MonWill fail the 7th (urrent Forfreight or pat- Cathige, Red Cabbage,
laye, agree with of are real late Collinower, Collings.

ler LONDONDERRY,

N B I h. toa.o

the veriel about the jubring back the trid b
of THREE POUN
I INGS to any perfuthe fame She is a climating on bows and
ask'd how they came
Iell s, opposite the Ma



the Snow Prince Edward, Thimas Merrifon Master, Will fall will all convenient speed, having the greatest part of her eargoe ready For freight or passage agree, with said master, or Garri Vanhorne

For I ONDONDRUBY

Shipping notices from the Virginia Gazette and New York Mercury

Left Bookplate of Stephen Cleveland, showing nautical influence

Courtesy, The Bella C Landauer Collection, The New-York Historical Society, New York



Stephen Gleveland



Moses Brown, merchant of Providence

Courtesy, John Carter Brown Library, Providence, R, I

## Salem Magnate

Elias Hasket Derby of Salem, Massachusetts, operated a large fleet of ships. He and other merchant princes could afford fine mansions, rare china, elegant costumes, and all the luxuries of Europe. They had their private wharfs and warehouses.



School Street, Salem, Mass. Before 1774. Water color by Dr Joseph Orne

Right Elias Hasket Derby (1734-99)
Portrait by James Frothingham
Courtesy, Peabody Museum, Salem, Mass





Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass

View of Salem showing Derby's wharf The view depicted is earlier than the date on the certificate.

# His Plate

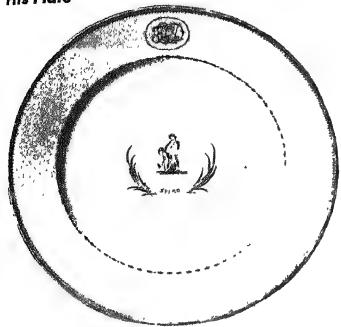

Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston Chinese export porcelain plate made especially for Elias Hasket Derby

## His Tea House



Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass

# His Wife



Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass Silk brocade dress worn by Mrs Elias Hasket **His Ship** Derby Derby GRAND



Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass Ship Grand Turk. 1781 Built for Elias Hasket Derby, and used in the China trade

## Ship Figureheads

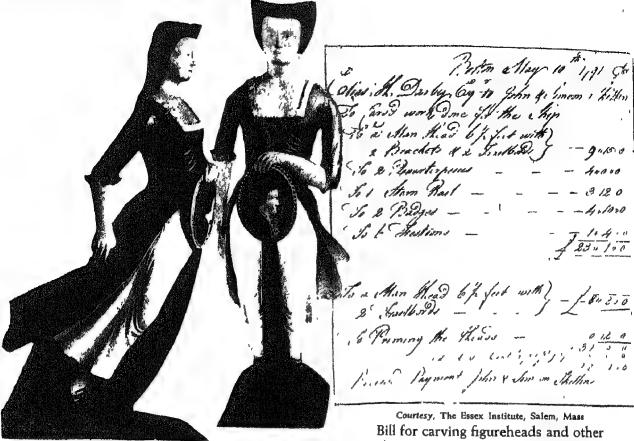

Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass Figurehead by Samuel McIntire of Salem Bill for carving figureheads and other ship decorations sent to Elias Hasket Derby by the noted wood carvers, the brothers Skillin of Boston

Left Ship's figurehead found near Nantucket, Mass 18th Century

Courtesy, The New-York Historical Society, New York

Below Making rope for ships

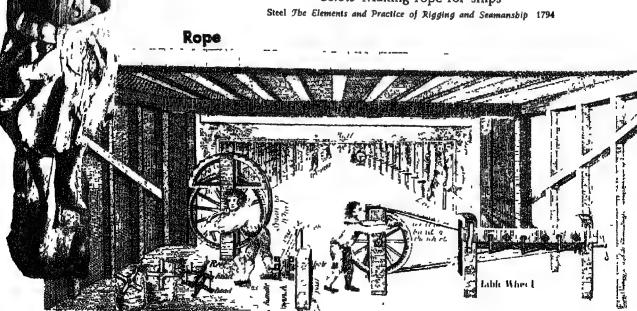

# Counting House



Courtesy, Bella C Landauer Collection, The New York Historical Society, New York Merchant's Counting House Published by T Dolson, Philadelphia 18th Century



18th Century ships

# Shipping



HIPPED in good Order and well conditioned, by Sullik Com and upon the good with called the war linerika is Maffer for this prefent Voyage by then I want now by time? In case and bound for the land

To. Cheerly , ove is of he in



with Prinage and Average averificand. In within whereaf the Mafter or Purfer fail . A bath affirmed to prose Bills of Lading, all of this Tenor and the one of which will being accomplified, the other free to fland void. D

Shither thin g April Mars. Courtesy, Bella C Landauer Collection, The New-York Historical Society, New York Shipping bill. 1755





## **Chamber of Commerce**

The first Chamber of Commerce in America was founded in New York City in 1768, and is still in existence. It was the Chamber of Commerce of the State of New York. It met first in Fraunces Tavern, and the next year moved to the Royal Exchange.



Courtesy, The Emmet Collection, The New York Public Library Royal Exchange New York 1754

Great Seal of the Chamber of Commerce of the State of New York 1770

# Between Market 2 (to h - Hornest of Some of Secretary Se

Couriesy, The Bella C Landauer Collection The New-York Historical Society, New York

Trade card of Francis Hopkinson

## "Pieces of Eight"

Among the coins that circulated in New York were the Spanish Eight Reales, called "Pieces of Eight".



Courtesy, American Numismatic Society, New York
Eight Reales 1767 The silver mines of Potosi
(Bolivia) supplied the metal for these coins



Courtesy, American Numsmatic Society, New York Shilling. George II 1758

## A La Mode

Fine cloth was imported from England, Holland, and France, and the ladies and gentlemen of the American colonies kept abreast of the London and Paris styles.



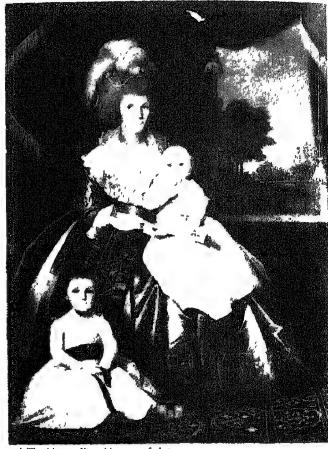

Benjamin Tallmadge and son, of Litchfield, Conn.

Courtesy, Litchfield Historical Society and The Metropolitan Museum of Art Mrs. Benjamın Tallmadge and children, of Litchfield, Conn Portraits by Ralph Earl





Bernard Eliot of Charleston

Mrs. Bernard Eliot of Charleston

## Presenting . . .



Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston
Mr and Mrs Isaac Winslow Portraits by John
Singleton Copley

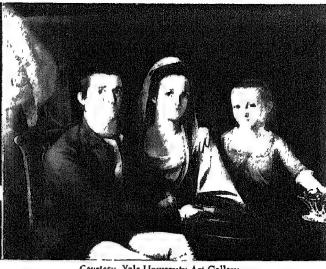

Gov. Jonathan Trumbull, Jr, of Conn, with his wife and eldest daughter. Portraits by John Trumbull



Whitesteld The Homes of Our Forefathers 1880 86

They Sat For Copley Gov Trumbull's house and war office, Lebanon, Conn



It was fashionable to have a portrait painted by John Singleton Copley, the Boston artist





## The Hairdresser's Art



Corriesy, Museum of Fine Arts, Boston
Portrait of Miss Skinner by John Singleton Copley



Portrait of Esther (Gerrish) Carpenter by an unknown artist



RICHARD THOMPSON,
PRRUKE-MAKER and HAIR-CUTTER from LONDON,
IVES this publick notice, that he intends following
has business, at the house of Mr. Christopher Ring, in
Broughton-street Whoever please to favour him with their
eustom shall be duly attended at a reasonable price.

ALEXANDER BELL, from VIRGINIA,

IVES notice to the publick, that he will creek machines,
for preventing houses from being struck by lightening, after the newest and best manner, at a reasonable rate.
Those who chuse to employ him, may call on him at Mr.
John Lyons's shop, where
about these manners are the machines. His



A Gentleman's Watch . .

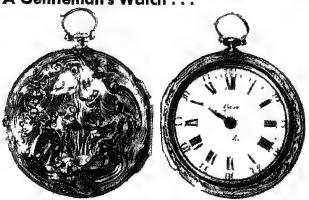

Courtesy, The New-York Historical Society, New York
Watch made by Green of London, 1763-64, and
owned by Major-General Philip Schuyler of
New York

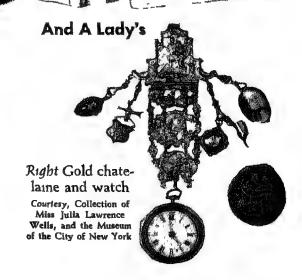

# They Lived in Philipse Manor

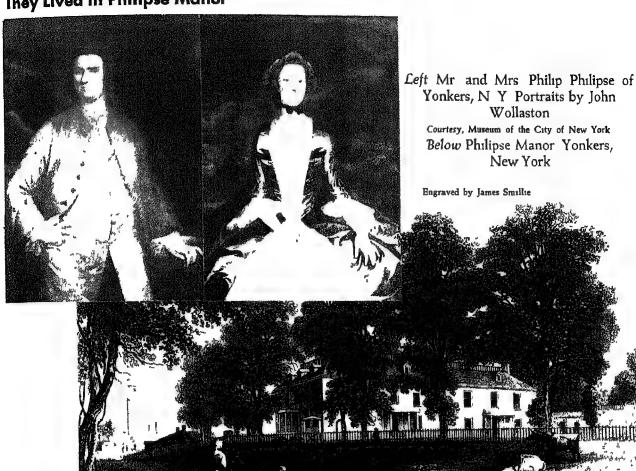

## College President



Courtesy, The Metropolitan Museum of Art, New York
Margaret Sylvester Chesebrough Portrait by
Joseph Blackburn, 1754



Courtesy, Yale University Art Gallery
Ezra Stiles, president of Yale University Portrait
by Nathaniel Smibert



by Mrs Sarah Clarke, sister of Timothy Pickering. ca. 1760

# **Embroidery**



Courtesy, Old Quinabaug Village, Sturbridge, Mass Embroidered crewelwork lady's pocketbook. 1762

Right Pocketbook made by Eliza Willard in 1760
Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass.

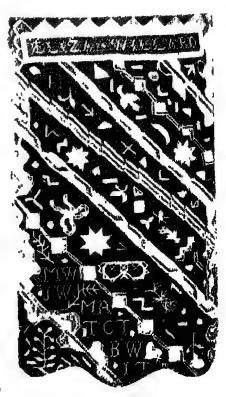



Left Embroidery frame ca 1755 Courtesy, Metropolitan Museum of Art, New York

Below Needlepoint picture worked by Sarah Warren, Massachusetts 1748

Courtesy Estate of Francis Sever, and The Museum of Fine Arts, Boston



### **Textiles**

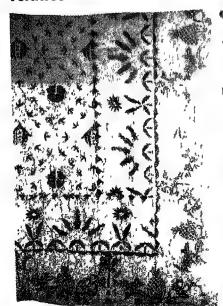

Early American quilt



Early American textiles, two-toned blue resist Courtesy, Cooper Union Museum for the Arts of Decoration, New York

#### The Tailor



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des planches 1762-72

Tailor

# PATRICK AUBLEY, Taylor,

who for many years past, hath work'd in the best shops in Great-Britain and Ireland; has, on the encouragement of some gentlemen, settled in this city, where he will carry on his trade, and engage to smith any kind of work, in the newest and neatest manner, now used either in London or Pairs. He makes gentlemen's laced and plain cloaths, hunting dresses, uniforms for horse and foot, pantine sleeve, racolues for clergymen and others, ladies josephs, riding habits. These, and all other kinds of dresses, that are wore in London, Pairs or Dublin, shall be done in the most agreeable fashions, at reasonable prices, and sinish'd without loss of time. N. B. As he is a stranger in this part of the world, he humbly hopes that gentlemen and ladies will be pleased to favour him with their commands, which shall be carefully executed, by their most humble, and obedient fervant, PATRICK AUDLLY.



Velvet suit worn by Dr. John Peter Le Mayeur, George Washington's dentist

# Tailor's advertisement New York Mercury 1753

#### The Shoemaker



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des planches 1762-72



Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass
Shoes worn at wedding by the granddaughter of
Gov Simon Bradstreet, of Mass, 1760



Courtesy, Rhode Island School of Design, Providence, R I
Portrait of Theodore Atkinson, Jr., by
Joseph Blackburn

# The Hatter





Institut de France Academie des sciences Descript ons des aris Preparing wool for felt

Hatters at work



Institut de France Academie des sciences Descriptions des arts et metiers 1765 Hat shop



I caver Cob D ten Beaver Cost De to Cub Mired Ouer - b-18 G E firer Mad U olt , 4-, 6 Mad W alverse Cat cafed L) (40 fine Cat open Fon Sil de box Leaf I on Red Fox Gray Deer half deeft

Pale, Te 1209 2 and 26, 176"

To meft tumble Sermants SAMUEL ROBINSON





The best hats were made from beaver skins.

> Hatters Universal Magazine London Apr 1750

#### 312

# Colonial Life At Its Best



Door of Mt. Pleasant, Philadelphia

Let us step in the door of a fine house in Philadelphia and see the hall.



Mt. Pleasant, Fairmount Park, Philadelphia



Entrance hall, Mt. Pleasant



All photographs on this page Courtesy, Phila-delphia Museum of Art, Philadelphia

# **New York Elegance**

Let us step into the Beekman mansion in New York.







Blue room Beekman mansion



Green room Beekman mansion

These rooms have been restored in the museum of The New-York Historical Society.

Two above photographs Courtesy, The New-York Historical Society, New York

# Portsmouth, New Hampshire



Room from the Samuel Wentworth House, Portsmouth, N H 1761

Courtesy, The Metropolitan Mu scum of Art, New York

Room from the Metcalf Bowler House, Portsmouth, N H Before 1765

Courtesy, The Metropolitan Mu seum of Art, New York





Gov. Benning Wentworth House, Little Harbor, N H. 1755. Whitefield The Homes of Our Forefathers 1880 86.

### **Wall Decorations**



Courtesy, The Metropolitan Museum of Art, New York

Section of the great hall of the Van Rensselaer Manor House, Albany, N Y The wall paper was painted in London especially for this room, now restored in its 18th Century elegance in the American Wing of The Metropolitan Museum of Art, in New York

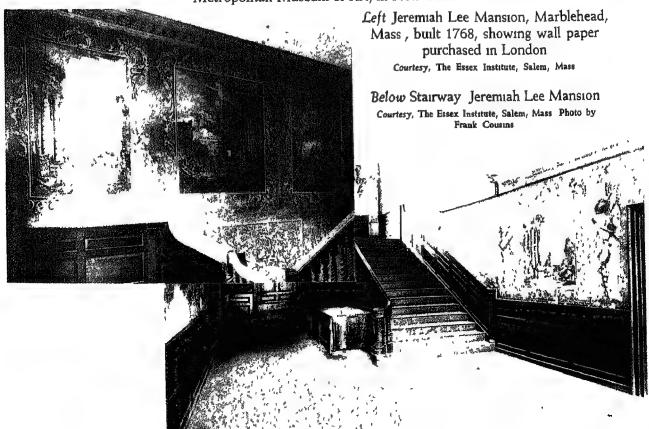

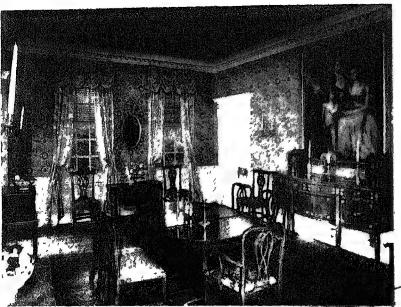

#### Down South

Left Daphne Room, Raleigh Tavern, Williamsburg, Va. Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc Photo by Richard Garrison



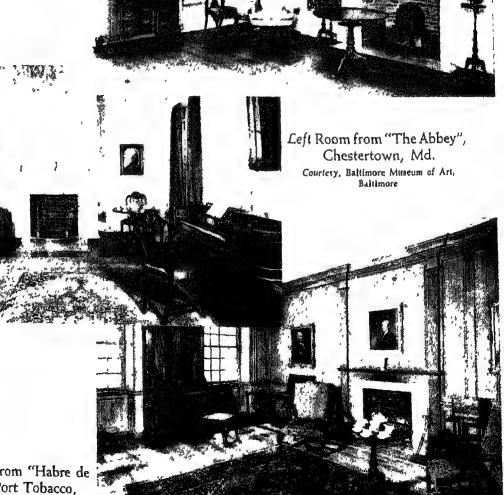

Right Room from "Habre de Venture", Port Tobacco, Charles County, Md Courtesy, Baltimore Museum of Art, Baltimore,

# Annapolis



Left Brice House, Annapolis, Md. 1740

Below Paca House, Annapolis, Md

1763

Courtesy, Hall of Records, Annapolis, Md

### **Baltimore**

Below Mount Clare, Baltimore, Md 1754

Courtesy, Mr Laurence Hall Fowler, Baltimore



### Charleston



Above Gibbes House, Charleston, S C.

Left Pringle House, Charleston, S C.

#### **Humble Architecture**

Despite the sumptuousness of many colonial mansions there was nothing approaching modern plumbing or even that of ancient Rome. The "temple" was a necessary adjunct to every home, but in spite of its architectural adornments it was still a privy.



Courtesy, Historic American Buildings Survey, Washington, D C

Nathan Dean's privy. East Taunton, Mass



Stoney Plantations of the Carolina Low Country 1989
Courtesy, Carolina Art Association, Charleston, S. C. Photo by Ben Judah Lubschez
Kitchen. "Oakland", in South Carolina



Courtesy, Historic American Buildings Survey,
Washington, D C
Judge Samuel Horton's privy
Danvers, Mass.

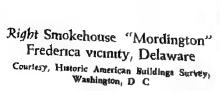



Courtesy, Historic American Buildings Survey, Washington, D C Meat house. "Old House of the Hinges", East New Market, Md



#### **Poems In Silver**

The silverware of the period was in keeping with the fine houses. It has never been surpassed.





Courtesy, Metropolitan Museum of Art, New York
Silver tankard by John Le Roux,
New York



Courtesy, The New-York Historical Society, New York Moulds for "rat tail" spoons

### Proud . . .



Courtesy Collection of Robert R Livingston and Mrs Laura Livingston Davis, and the Museum of the City of New York

Silver soup tureen and pair of vegetable dishes belonging to the Livingston family By J. B Fouache These reflect contemporary European taste

### And Humble



Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Gourd dipper

### Fine China

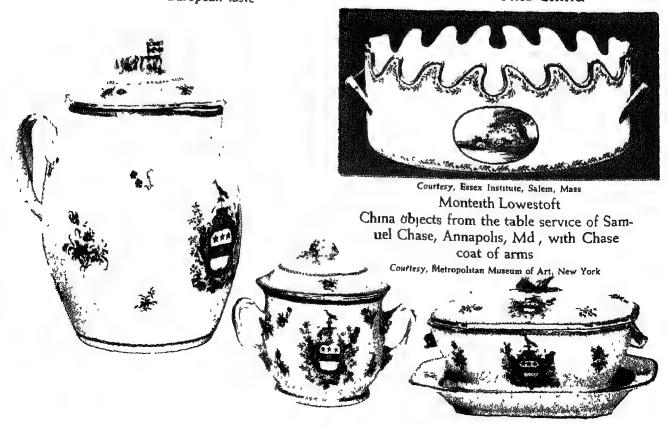

# Stiegel Glass

The most beautiful glassware and ironware of America was made by William Henry Stiegel in Lancaster County, Pennsylvania. The self-styled "Baron" Stiegel operated Elizabeth Furnace and Charming Forge, the very names of which reflect the romantic spirit of this



#### Fine Furniture



ca 1750

Courtesy, Yale University Art Gallery.

Secretary by John Goddard, Newport, R. I. ca. 1770



Courtesy, Yale University Art Gallery Tall clock by John Goddard, Newport, R I. ca 1770



Courtesy, Estate of George Drew Egbert, and the Museum of the City of New York
Highboy, ca. 1760



Courtesy, Old Quinabaug Village, Sturbridge, Mass Tall clock by Benjamin Cheney of Hartford, Conn

Hyram Faris of An-

napolis



Block-front escrutoire 1760-70

Tall clock by William Claggett

### Tick! Tock! Tick! Tock!



Courtesy, Mr Charles W Lyon, New York, and The Magazine Antiques Clock label of Aaron Willard, Boston

#### The Franklin Stove

Heating was a problem in the colonial house. One either baked in front of the fireplace or froze in the far corners of the room. Benjamin Franklin, the universal genius of the period, came forward with a stove which proved a blessing to mankind.

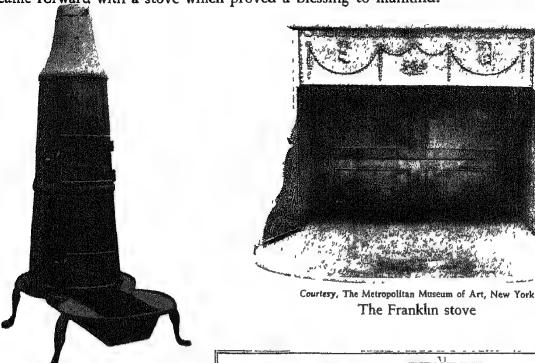

Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley,
Pa
Cannon stove of the type designed
by "Baron" Stiegel



The fire be vy mine or A, the 1 me and finance wild affected and finale through 1, which will thereby receive a confiderable heat. The tracke, finding no perfage upwards, turns over the top of the ambox, independs two contract the broke plate to the ficks in B, in the bottom plate, hearing as it pulles, took places at the air-box, with the figure of the fire and the fire plate.

#### Stove Plates

Pennsylvania craftsmen designed beautiful stove plates and fire backs.

> Courtesy, Bucks County Historical Society, Doylestown, Pa





Illustration showing the construction of the Franklin stove



### Amusements

The men and women of the American colonies enjoyed life. Those who could afford it went to the theatre, rode to hounds, played billiards, attended balls and assemblies. The poor played cards, went fishing and hunting, attended horse races, fairs, markets, husking bees, or got drunk in the local taverns. All classes consumed enormous quantities of cider, beer, and rum.

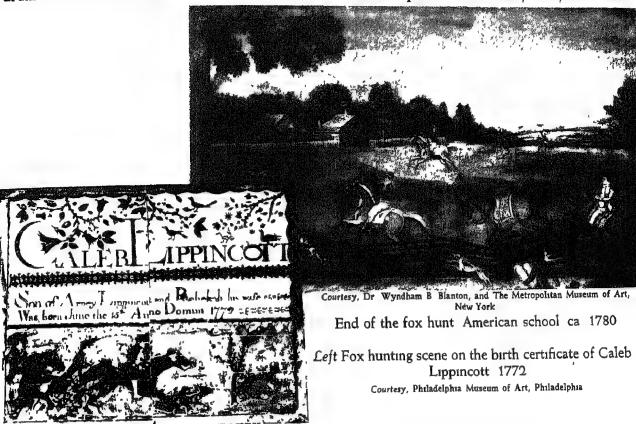

### TO BE RUN FOR. BURY, on THURSDAY the first of DECEMBER next, A GIVE-AND-TAKE-PURSE OF TWENTY POUNDS STERLING,

The best in three heats, each heat two miles, on the follow-

ing conditions, viz.

ORSES 14 hands high to carry 10 flone, all above that to carry weight for inches, and all under to be allowed the odds.

No horse to start, unless proof is made that the horse has been ten weeks in the province before the day of running.

Each person entering a horse, if a subscriber, to pay half a guinea for each horse, and every other person to pay a guinea and a half; provided the hories be entered ten days before the day of running; any horse entered after that day to pay three guineas.

No subscriber allowed to enter another man's horse to save

the entrance money.

Likewise to be run the day following, a PURSE, value FIFTEEN POUNDS STERLING. The conditions as a-

bove.—No horse who run the first day to flart for this purse.

The third day's sport in the INNKEEPER's PURSE, value at least SIX POUNDS STERLING, for Galloways not above 13 hands high, to carry & stone, all under to be allowed weight for inches.

An ASSEMBLY each night at Mr. WILLIAMS's long-

There will be encouragement for cudgel-playing every forenoon

## To be SOLD, by LEAKE & BANCKER,

Near the Fly-Market, A parcel of choice West-India & New-York distilled RUM, molasses, coarse and fine falt, cordage, and a parcel of foul and upper leather, alfo a fine cases of drinking-glasses, and decanters, &c.

New York Mercury, 1753-54

To be SOLD, by Benjamin Payne, At his House opposite the Old-Slip-Market, at the Sign of Admiral WARREN; Choice Madeira wine, rum, brandy, geneva and arrack; boben ten and Musicovalo Sugar, with fundry other liquors by wholefale or retale. Juft publiford, and to be fold by the Printer bereof, and by Garrat Noel, Bookfeller, in Dock fireet, Price ONE SHILLING,

E.  $T_{H \cdot E}$ Μ. By ROBERS BLAIR.

New York Mercury, 1753-54

### The Cup That Cheers



Courtesy, Metropolitan Museum of Art,
New York

Doorway Captain Clapp's Tavern, Westfield, Mass ca 1750



Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc Photo by Richard Garrison Raleigh Tavern

Virginia gentlemen talked politics, horses, and intrigues in the barroom of the Raleigh Tavern in Williamsburg

### Billiards



### The Early Theatre

Some of the gentlemen in the Raleigh Tavern bar may have just come from a performance of Shakespeare's The Merchant of Venice.

By PERMISSION of the Honbie ROBERT DINIVIDDIE. Efq, His M. justy's Lieutenant-Governor, and Commander in Chief of the Colony and Dominion of Virginia. By a Company of Comedians, from LONDON, At the THEATRE in WILLIAMSBURG, On Fillmy next, being the 15th of September, will be prefented, A PLAY, Call'd, T H E

### MERCHANT of VENICE.

(Written by Sbakefpean)

The Part of ANTONIO (the Marchani) to be performed by Mr C L A R K S O N.

GRATIANO, by Mr SINGLETON,

LOYETEO, (with Songs in Character) by Mr ADCOCK.

The Part of BASSANIO to be performed by Mr. R I G B Y.

Duke, by Mr Wonell

Salamo, by NIT Holbert

The Part of LAUNCELUI, by NIT HALLAM

And the Part of SHYLOCK, (the Jaw) to be performed by Mr. M A L O N E.

The Part of NERISSA, by Mrs ADCOCK.

The Part of NERISSA, by Mrs ADCOCK, Julian, by Mis Rigby
And the Part of PORTII, to be perform'd by Mrs. HALLAM.

With a new occasional PROLOGUE,

To which will be added, a FARCE, call'd,

The ANATOMIST:

OR,

SHAM DOCTOR.

The Part of Monfiem le Medecan, by Mr. R I G B Y.

And the Fart of BEATRICE, by Mrs. ADCOCK

"AND Per"

"A Vivat Rex.

HE Snow Frorest, Paul Logall, Master, who will be at his Moorings, it Capt Dunsil's, in Parameter, will take in Tobacco for London, either from Tech or Repaired River, at 7 l per Ton, with Liberty of Configuration Gentlemen inclined are defined to fend their Orders to Mr. John Norten, Mr. Hart Mills.

Theatre advertisement in the Virginia Gazette, Williamsburg, Va. Aug 28, 17<u>52</u>

They also bought lottery tickets. Lotteries were the rage. Americans have always liked to bet or take chances. Lottery tickets helped build some of the early American colleges and hospitals.



Courtesy, Bella C Landauer Collection, The New York Historical Society, New York

Lottery ticket of George Washington, 1768

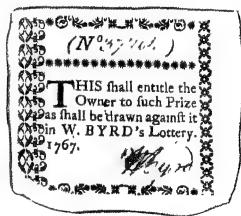

Courtesy, Bella C Landauer Collection, The New-York Historical Society, New York Lottery ticket of William Byrd, 1767

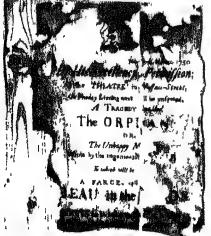

Courtesy, the President and Fellows of Harvard College

Earliest American playbill extant, 1750 Nassau-Street Theatre, New York The play was Otway's The Orphan, followed by a farce called Beau in the Sudds

By Permission

(TIIIb is to inform the PUBLICK, That this L. VENING, being Monday the 3d Instant, Will he exhibited (for the last Niebs but for a rew House but for that Purpose, in Adm Van Denberg's Garden, The stud Person mances of the celebrated Anthony Joseph Duggee,

On a Slock Wire scarcely perceptible, with and with: out a Balance I, He raises the Wire to a Swings, then tits on his beet, walking brivarde old buckwirds in full Swing; and turns himself, and swings to Admiration on one Foot II. He will balance a Hat on his Nose III Hebalances a Stream on the Fdge of the Rim of his Hat IV He plays with sour Balls at once, in a sorprizing Manner V Hebalances a Pyramid of Glasses full of Wine, on the Fdge of the Rim of his Hat IV He will stand on his Head on the Wire, in full Swing VII. He wheels a Whell-barrow, with his Negro Boy in ston the Wire Alfe, Several new Exercises on the Stiff Rope, by Mr DUGES, the Indian, and young Negro Bay In particular, the Indian intends to entertain the Company, by eating his Supper standing on his Head at the same Time, on the Nob of a Chair With sperial cutions Equiphers, on a Table, three Fins and a Chair, by the young Negro Bay. The whole to conclude with a Dance, called, the Displant Peassant Doors open'd at fix o'Clock, and to begin precisely at Seven TICKET'S to be Sold at the House of Mr. James Achland, at the Royal. Exchange; and as the Printing-Office opposite the Old-Rip Market, PITT, for Shillings, GALILERY, sawe Shillings.

the Old-Mily Market, Ph. 1. 1, John Smilings, G.M.1-LERY, some Shillings N. B. Mr. Duges intends to perform every Mon-day Wednelday and Friday, in every Week during his Refidence here, but there will be different Per-formances every Night.

Advertisement in the New York Mercury, 1753





Courtesy, The Colonial Society of Massachusetts, Boston

View of Harvard College 1795

### Or Rode Over to Charlestown To See a Spectacle . . .



Magnus Mode, Richard Hodges & J. Newington Clark
Who are Scottene'd to Rand one thour in the

have one of their EARS out roff, and to be Whisperd 20 Striper wi the public Whisperg Poff, for making and paffing Counterfeit DOLLARD, 191.

The HOLD the villaine rair d on high!

(The Post they've got stiracts the eye)

Both Jewa and Granites all appear

To see them find exasted here:

Both neh and poor, both young and old,
The dirty flot, the common feed

What multisodes do them furround,
Mand is enceraft they find differee,
And polt them fore with dirt and floore,
And polt them fore with dirt and floore,
And polt them fore with dirt and floore,
May, if they could would break their boner
Their malice to such height arife,
Who knows but they'll put out their eyes
But pray consider what you do

What this expost do public view
Justice has often done its part,
And made the guilty rebeis smart;
But they went on sigh fill rebei,
And seem'd to florm the gates of hell
To no good councie's would hey bear;
But now each one must look an EAR,

And they although against their will Are forced to chew this bittee pil? And this day brings the villana hence. To differ for their law offence; They on th Pillory stand in west A warning first to me and you! The district of me as yet unbown. If you have the first the states torus, Reproach of a me as yet unbown. If it may the first than a first than the first tha

And marks their back with purple stans from their digrace, now warning take, And sever do your rion make. By straining, or unlawful ways; [If you would live out all your days] that keep secure from Their and Pride a Solve in have vision on your side. Defpic the harlon's flatering area, And hate her ways, avoid her finance at Keep clear from Sin of every kind, And then you'll have true peace of Mind, And then you'll have true peace of Mind,

OREXPROS

Courtesy, Cincinnati Art Museum, Cincinnati 18th Century playing cards exported to America by Henry Hart of London

or Played At Cards

Courtesy, The New York Public Library

Broadside 1767

And the second s

#### Extra! Extra!

Morbid broadsides took the place of sensational newspaper stories in the colonial era. Here is a typical one from Salem, Massachusetts, with all its gruesome details



May happen before Night

#### Fire! Fire!

Fires were always exciting events for young and old. Everyone came running post haste to the scene of the blaze.



Poor sanitation, the lack of doctors, cold houses, and the rigors of colonial life resulted in a high mortality rate. Quack doctors flourished, surgery was brutal, and epidemics raged uncontrolled. The apothecary's shop dispensed pills and powders.



#### 332

### The Poor and the Afflicted



Courtesy, Stokes Collection, The New York Public Library

A view of the House of Employment, Alms-House, Pennsylvania Hospital, and part of the City of Philadelphia Engraved by J Hulett after a drawing by Nicholas Garrison 1767 The House of Employment was built in 1767 The hospital was first opened in 1756

Philadelphia was the medical center of America. Benjamin Rush, John Redman, William Shippen, John Morgan, Abraham Chovet, Thomas Cadwalader, and John Kearsley, Sr., were all great doctors.



Benjamin Rush, M D. After a portrait by Thomas Sully

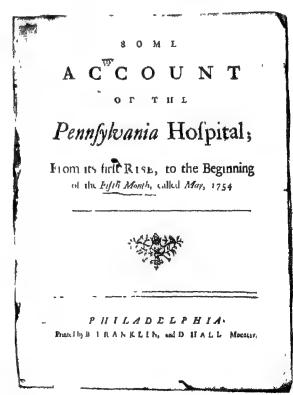

Extraît of a Letter from Cheffer, in Pennstroama, July 13, 1752 at On Thursday last a Person that went by the Name of Charles Hamilton came here, and offered to Sale at several Houses in Town sundry Medicines for different Disorders; presending he was brought up to the Business of a Doctor and Surgeon, under one Doctor Grunn, a noted Mountebank in England; and that he embasked on Board a Brigantine, at Tophiam, in England, last Fall, for Philadelphia, one Robinson commander, but was cast away the lutter End of January on the Coast of North-Carolina, and that he had eravelled from thence through Virginia and Maryland, and has a Pass signed by some Magistrates in Virginia and Maryland, and one in Newcastle County But it being suspected that the Doctor was a Woman in Mens Cloaths, was taken up, examined, and sound to be a Woman; and confessed that she had used that Disguise for several Years She is very bold, and can give no good Account of herestif, says the is about I wenty-eight Years of Age, though the seems to be about Forty. She wears a blue Camblet Coat, with Silver Twist Buttons, too large for her. She is detained in Prison here, 'all we see whistens any Body appears against her, if not she will be discharged She says now her Mame is Charlotte Hamilton."

Item from Virginia Gazette, Aug. 28, 1752

### Runaway Slaves

After 1750 Negro slavery became more and more of an economic problem Agriculture, particularly in the South, was based largely on this cheap labor Many New England families owned Negro servants and apprentices. Both in the North and the South the Negro was regarded as property, and was bought and sold at public auction. Often slaves attempted to run away and the newspapers of the day were filled with advertisements offering rewards for their apprehension.

O BE SOLD on board the Ship Bance: Yland, on tuesday the 6th of May next, at Ashley-Ferry; a choice cargo of about, 250 fine healthy

> NEGROES. just arrived from the Windward & Rice Coast.

-The utmost care has

already been taken, and shall be continued, to keep them free from the least danger of being infected with the SMALL-POX, no boat having been on board, and all other communication with people from Charles-Town prevented.

Austin, Laurens, & Appleby.

N. B. Full one Half of the above Negroes have had the SMALL-POX in their own Country ..

Courtesy, The Library of Congress, Washington, D C ca 1763

Slave auction

Harminge, the 10th Spr 1703

Harminge, the 10th Spr 1703

Wiffri AS the fubirther's plantation, lately cheffy

Junce Grover's, now named Herminage, in groveund unfolicably annoyed and disturbed by negroes,
and unfolicably annoyed and disturbed by negroes,
and the bytaid and water in the night-time, and
only rob, iteal, and carry of hogs, positry, theep,
and his postoce, but creat very great disorders athe fives, by debauching his flave wenches, who
it abands the property of the fubicrishers and fome age
to the first house of the fubicrishers and one age
to a rit all negroes that final he found within his fences,
that it agrees that final he found within his fences,
that let, and before fun rice, as thevers, robbers, and
to let, and before fun rice, as thevers, robbers, and
the let, burd a white man properly armed for that inthe his lured a white man properly armed for that ourthe his lured a white man properly armed for that ourthe his lured a white man properly armed for that ourthe his lured a white man properly armed for that our-

th BREYMAN BRINTER may meet with the the BREYMAN PRICE and the Confidence of the

R W awas 6 m th 5 Server, I viry in Press or, on The day the get lafting

ercheet 6 Inches hah, ha Iride i la 'r, he om a ay a chail gir Jahan, a hr pal di liand at me bh s imal ban icip p i d with it e Smi pox lad on its promites I roader, and riva bloom the promites I roader, and riva bloom in me, shall late I wo I'sh 'a lit want ne & r h /

A November the About no man at the symmother of They so the chold for [10] at a symmother than a symmother of the chold for [10] at a symmother than a symmother of the chold for the ch

AN from the Subfasher, at Humpian, Two Negree Ment, one manued A stefan a, along visitow he has I ad the Small poot, and has been made at the Immire, had on a from I man Shirt would Frontier, and his Featmenthing Wallecoat, The other named Gorge, a very black, thost, well is believe a had on a white Shirt, 1211 1 he in the state of the state

TAKE to the long of the property of the Markette fine a state for a second of the seco enter a framily to To be SOLD at publick Audion, on the 20th of December next, as Todd's Warshoofe, in King and Queen Genity,

SEVERAL the re grown Negroes Harfes, Calis, &t. Credit will be given fill the will attend on the Day of Sale. According to Leden, Fire per teri Different will be allowed for ready Money.

To be SOLD to the bigbest Bidders, for ready Money or short Credition on Friday the 14th of December next, at the Plantation of Edward, Munford, deceased, in Dinwidde County,

Munford, deceased, in Dinwidde County, one of them is an activated dinney good Corporate about to Jean old - 1 the safe form the United From 1 weep-being Part of the Educard Mansford, deceased for the Educard Mansford, deceased Credit Turkey, Administrators of Turkey, and Turkey, Credit Turkey, Administrators of Turkey, County Turkey, Cou

The Conditions Setts Contact Midl Bridge

A NY Person that wants to put out a Child to a we No serve a good freat of Milks may hear of one by Enquiring a th. Prim 1 her. of A NY Perfort that has a Negro Child to give away may hear of our that will accept of the linquirings in Printers

A NY Perfor that has a Negro Child to give away may hear of our that will accept of the linquirings in Printers

Very commoditions new House, with a good Yard, Garlen, Well, &c. near the bear of the Hon Judge Dudley in Reskey TO BE LFT, Inquire of the Printer.

TO BE SOLD, a very honest, likely, strong and has Now the analysis of the linduity of the Printer.

To BE SOLD, a very honest, likely, strong and has Now the lift of the linduity of the lift of the linder of an in a young Male Child and RUN-town (action?), see the Printer.

of Odober from LardenPe toerfthis to

Tulesinengs .

وبحلى

to be SOLD,

tre, In awas, to that her moder may have her for a court the finall low, peak good hag-restonable charges paid by Can sent; lith, large comments his major from the Bay, and AB he was brought in here by Cay or most the finall low, peak good had form to dow, and lined for forme time good to be set on set own or awas and supplied to the langue bladen from 10 dow, and lined for forme time good to be one cannon a red washeast who metal best form, in this cay

There, in this cay

The best of the supplied to the langue of the A likely Negro Man, about 25 seareds car beautiercommerded one realite prince

lust imported from London, in the bing Plaria, Thomas Miller matter, a parci of choice greeds, to be fold by JASPER FARMER, tuch as it inkets, duffit and foodly other forts of der goods, for bottle feefont with a finish parcel of bett UHFSHIRL CHFFSE and CHINA

th



Courtesy, Historic American Buildings Survey, Washington, D C Slave quarters, "Hampton", Towson vicinity, Maryland

### Work All Day Long

Negroes were brought from the sugar fields and cotton plantations of the West Indies.



Edwards The History

of the British Colonies in the West Indies v 2 1794





Pomet A Compleat History of Druggs 1725 Sugar plantation



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des planches 1762-72 Cotton



Courtesy, Mr George Arents, New York
Tobacco

### **Negro Poet**

Some Negroes were given a liberal education Phillis Wheatley the poet is a shining example.

Courtesy, The New York Public Library



Bublibed according to Act of Behament, Sept's 1778 by Arch' Bell
Bookfeller No Bonner the Surpectus Head Aldebie

### P O E M S

VARIOUS SUBJECTS,

RELIGIOUS AND MORAL,

PHILLIS WHEATLEY,

NEURO SERVANT tO Mr JUHN WHIATLEY, of Buston, in New England

LONDON
Printed for A Ber. E. Bookfeller, Aligne and fold by
Meffer Cox and Sx may, King Speet, BOSTON.
M DCCLKKIL

335

### Children

The pleasures and hardships of childhood in the colonial era were largely dependent upon circumstances of birth and environment. The wealthier families gave their children expensive toys and beautiful clothing; the poorer families gave their children homemade toys and garments, and, all too often, exacted long hours of labor from them. Many became apprentices to hard taskmasters at a tender age. They matured rapidly. In conformity to the traditions of gentility which then prevailed all children were taught good manners. Disrespect to one's elders brought quick punishment.



Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass
Sarah (Northey) King and her daughter
Artist unknown



Eleanor Darnall (later Mrs Daniel Carroll)
Portrait by J E Kuhn



Courtesy, Mr Ledlie Irwin Laughlin,
Princeton, N J
Pewter nursing bottles, Colonial
Period



James Bowdoin III and his sister Elizabeth as children ca 1760

Portrait by Joseph Blackburn



ca 1760

### Kitchen toys Probably New York 18th Century

Courtesy. The Metropolitan Museum of Art, New York

Below Jointed wooden dolls 18th Century The center doll is of later date The noses of the 18th Century dolls were carved, not painted

Courtesy, Doll Museum, Wenham, Mass



### **Young Dreamer**

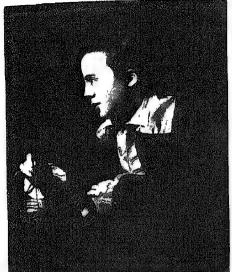

Courtesy, Museum of Fine Arts, Boston Henry Pelham. Portrait by John Singleton Copley

### Little Goody Twoshoes



Courtesy, Plimpton Collection, Columbia University Library, New York
Pages from The History of Little Goody Twoshoes, 1787

### Reading, Writing, And Arithmetic



Page from Thomas Dilworth's A New Guide to the English Tongue 1770



Selections from John Sterling's A System of Rhetoric 1788

Courtesy, Plimpton Collection, Columbia University Library, New York

#### The House That Jack Built



This is the Dog that worhied the Cat, that killd the Rat, that eat the Malt that lay in the House that Jack builte



This is the Cow with the crumpled born, that tofe'd the Dog, that worried the Cat, that killed the Rat, that eat the Malt, that lay in the House that Jack built,

Courtesy, Plimpton Collection, Columbia University Library, New York Pages from The House That Jack Built 1790

> Just imported in the Captains Shoals and Miller from London, and in the Grace, Capt Niallin, from Brittol, a choice afforement of EUROPLAN AND INDIA GOODS, but tile by a new and complease method, without the help and DOLCHIT, at then flore next door to Col. DePenter's, Treasurer Also Globe Lamps.

will be given from two to five o'clock in the afternoon, and from fix to eight in the evening, faturday excepted. Mr. Minor is to be spoke with at Mrs. Faviore's, near the Long-Bridge.

AT the House formerly Thomas Chalkley's AT the House court, near Blackborse Alley, are Taught WRITING, ARITHMETICK, with the true Grounds of the FRENCH TONGUE, at Twenty Shillings per Quarter, by THO MAS BALL

P S For the more speedy Instruction of his Scholars, he has calculated the following Tables, vz. 1 A Table for knowing the Genders of Noun by their Terminations 2 A Table for the Forming of Teuses 3 A Table of all the irregular Verbs 4 A Table representing the Terminations of the simple Tenses of Verbs Which Tables, together with a nice Explanation of all the Prench Particles (now in the Press) will be of great Use to those who have a Desire to learn a Language so necessary and polite

N B His Wife teaches Writing and French, Like-wife Singing, Playing on the Spinet, Dancing, and all forts of Needle-Work are taught by his Sifter lately strived from

Reading, writing, and arithmetick in all its parts, volves and decimal, logarthametical and inframental; geometry, trigonometry, plain and spherical; furveying, gauging and dialing, aftronomy, the projection of the sphere upon the plan of any circle, with the calculation and projection of the spinors of the luminaries. Also newlession of the spinors of the luminaries. the eclipics of the luminaries: Alfo navigation, as plain, mercator, and great circle falling, by all the various ways heretofore taught, win. geometrically, located matically, abullance of informatically, allocated matically. at the corner house, near the Quaker Meeting, in Cronon-Street, (near Ofwege-Market) where young On Monday the 3d of December, men inclin'd to learn, may be boarded, and where gentlemen may have any force of writing authentically gentlemen may have any force of writing authentically young drawn, by JOHN NATHAN HUTCHINS.

Advertising for pupils

#### Fraktur

Among the Pennsylvania Germans the art of penmanship was highly developed, and certificates were decorated with what is known as the fraktur method.



Courtesy Philadelphia 'iuseum of Art Philadelphia Birth certificate, Pennsylvania 1784 Fraktur

#### School House

Nathan Hale School New London, Conn Etching by James H Fincken Courtesy, Colonial Society of America

339

#### The Almanack

The most widely read publications in all the colonies next to the Holy Bible were the almanacs Farmers planted their crops according to the phases of the moon as recorded in the "almanack" Great faith was placed in the prognostications of these cheap publications. Interesting reading matter was placed in many of them, following the example of *Poor Robin*, a facetious English almanac. Court sessions, distances between towns, currency rates, and other facts were also given. In 1752 the New Style calendar was adopted, causing much confusion in dates Conservatives clung to Old Style.

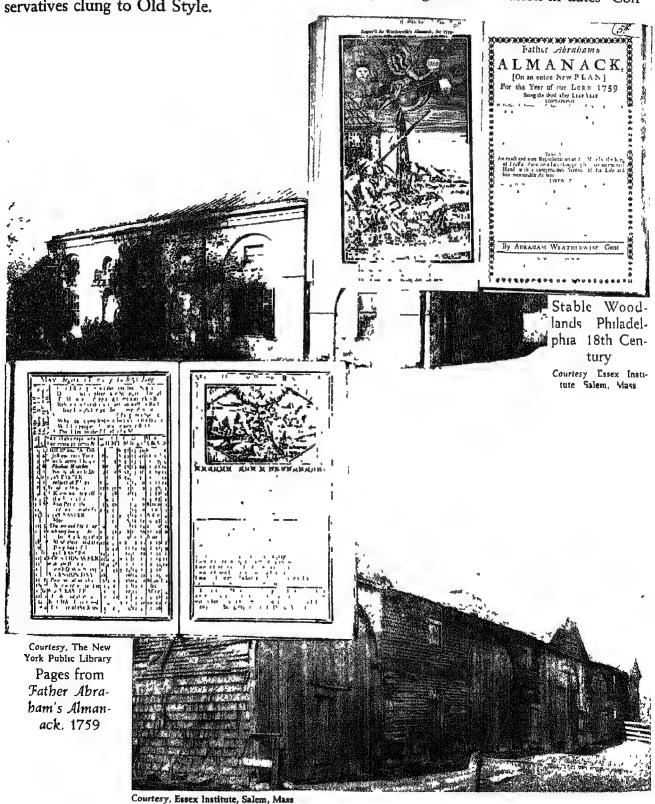

Barn. Osborne Place, Peabody, Mass. 18th Century

### Conestoga Wagon

The Pennsylvania Germans developed a peculiar type of wagon adapted to transporting heavy loads long distances. They called this freight carrier the Conestoga Wagon.



Courtesy, Baltimore and Ohio Railroad

Conestoga wagon

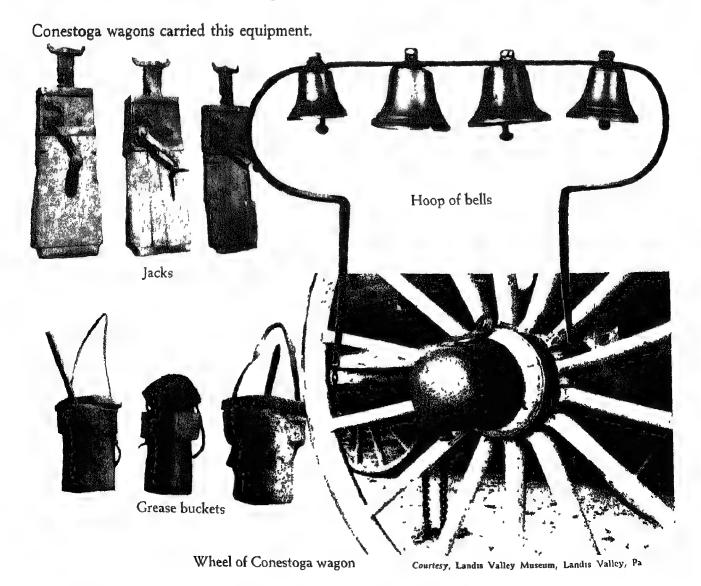

# Other Vehicles



Courtesy, The Magazine Antiques, New York, and The Edison Institute, Dearborn, Mich Buggy New Hampshire ca. 1780

Left Ox cart Engraved from an original painting by G Harvey Courtesy, Stokes Collection, The New York Public Library



French coach belonging to James Beekman of New York ca. 1770 Note the coat of arms on the panel

Courtesy, The New-York His-torical Society, New York

#### **Trade Unions**

Labor was becoming self-conscious and societies were being organized for protection and improvement.



Courtesy Broadside Collection, The New York Public Library

The house carpenters of New York form a society



Carpenters at work

Diderot and D'Alembert Encyclopedie Pecueii des planches 1762 72

# The Graphic Arts



#### Woodcuts

Newspaper illustration was extremely crude. A few small woodcuts were used in the advertising columns. The same ones were repeated over and over.



Courtesy, Tapley Salem Imprents (1927)



### Electricity

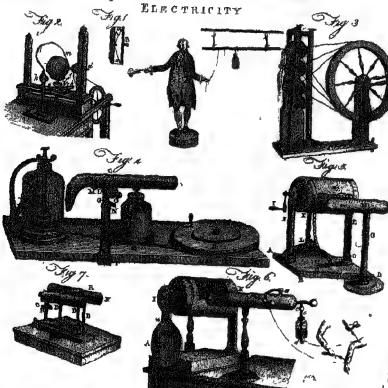

Benjamin Franklin and other scientists were experimenting with the Leyden jar and other electrical apparatus, but the powers of this newly-discovered phenomenon were but dimly recognized.

Left Electrical apparatus
Encyclopedia Philadelphia 1798

#### Stonecutter's Art

The artists who cut inscriptions on tombstones were kept busy. Some of them became very proficient.





Courtesy, Bucks County Historical Society, Doylestown, Pa Stove plate made in Pennsylvania. Biblical subjects were popular





Gravestone Charter Street Burying Ground, Salem, Mass.

Left Pennsylvania German tombstone Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa

## **Native Born Artists**

Many leading American artists went to London to further their art studies—a few, such as Benjamin West and John Singleton Copley, remained there to take their place alongside the leading British painters. West even became the president of the Royal Academy in 1792, holding this distinguished honor until 1820.



Courtesy, Metropolitan Museum of Art, New York
The American School Painting by Matthew Pratt 1765 This shows Benjamin West's studio in London
West is shown standing at the left correcting a drawing held by Matthew Pratt

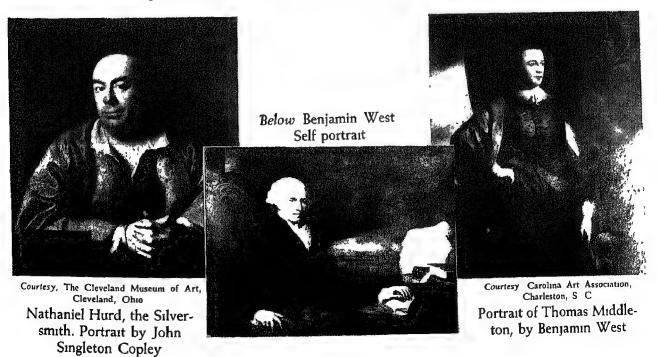

#### Architecture

The first settlers built their houses themselves. As wealth increased professional architects were paid to make designs for mansions and public buildings.

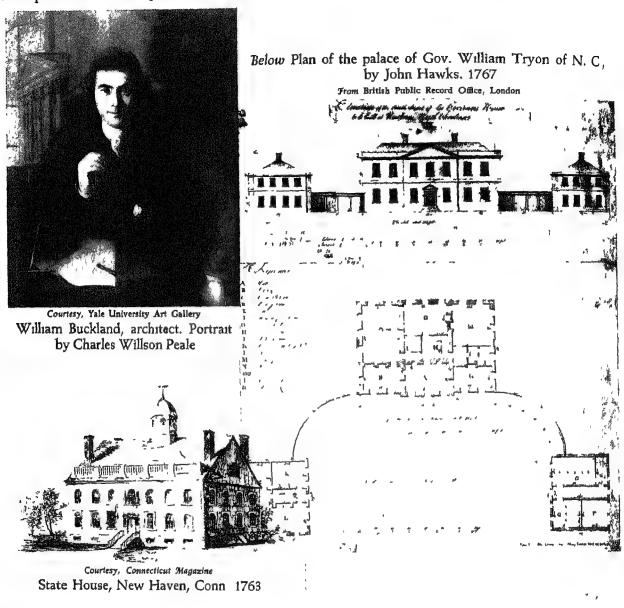



Wansey The Journal of an Excursion to the United States of North America 1796

State House Philadelphia Designed by Andrew Hamilton and John Kearsley

#### Fort Duquesne

We shall now turn to the military affairs of the American colonies. The final struggle between France and England for possession of America was set off by a clash for control of what is now Pittsburgh. The French had built Fort Duquesne at that strategic site.



Courtesy The Stokes Collection, The New York Public Library
View of Pittsburgh Drawn by V Collot or his companion Joseph Warin 1796

## **Braddock's Expedition**

In 1755, General Edward Braddock marched towards Fort Duquesne with a large force of British and provincial troops, but was defeated, and lost his own life in the battle. His insistence on arranging his troops in close formation instead of dispersing them among the trees in Indian fashion, cost him the victory. George Washington, a young Virginia surveyor, who knew Indian tactics as well as the terrain, had pleaded with Braddock to alter his strategy, but to no avail. Washington barely escaped with his own life in the disaster that followed.



Surveying instruments of George Washington Now owned by the New York State Library, Albany

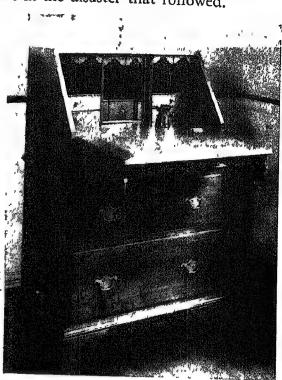

Courtesy, The Valentine Museum, Richmond, Va Field desk of Virginia Walnut said to have been used in Braddock's campaign



Birthplace of George Washington, Bridges Creek, Westmoreland County, Va Currier & Ives lithograph

#### The Ohio Country

The rich land of the Ohio Valley was the ultimate object of the British penetration Traders had established posts in this country, but as long as the French were at Fort Duquesne the English settlements were jeopardized. In 1758 Brigadier-General John Forbes, and Colonel Henry Bouquet, who was second in command, captured Fort Duquesne Forbes had advanced westward from Bedford, Pa., building Forbes Road through the wilderness as he went and studding it with blockhouses.



tenant Henry Timberlake

The Indians were divided in their loyalties, some fighting on the English side and some on the French. Sir William Johnson of New York Province won the lasting friendship of the Six Nations by acting as their agent and benefactor. His marriage to an Indian girl proved that his affection was genuine He negotiated treaties for them and served as their military leader during the French and Indian wars.



Lake George in New York

#### Friends or Foes?



#### The Mask of the Twisted Face

According to Indian legend an imposter was struck on the side of his face by a moving mountain when he dared to challenge the power of the creator.

Left Mask of the Twisted Face Mohawk
Courtesy, Museum of the American Indian, Heye Foundation,
New York City

The spirit of the Indian still haunts the hills and valleys of the white man.

Right Doctor mask Seneca
Courtesy, Museum of the American Indian,
Heye Foundation, New York City

## By the Honorable JOHN PENN, Esquire,

Lieutenant Governor and Commander in Chief of the Province of Pennfylvania 1 'Cou is of New-Cafile, Kent and Suffex on DPLAWARE

To all to whom these Presents shall come, or may concern; Greeting

Licence to trade with the Nations or Tribes of Indians, with whom his Mujelty is connected, and who live under his protection, and given fecurity to observe such Regulations as his Majesty shall at any Time think fit, by himself, or by his Commissions to be appointed for that Purpose, to order and direct for the Benefit of the Trade with the said Indians; and not to trade or traffick with, or vend, sell, or dispose, of any Goods, Wards or Merchandizes of any Kind whatever, to any Indian or Indians within the Country of any the Indian Nations aforefaid, beyond the Settlements of the Indiahatants, except at the Forts or Posts which are already, or shall hereaster be established by his Majesty, and garrisoned by his Troops I Do Therefore hereby authorize and impower the said.

by his Troops I Do therefore hereby authorize and impower the rank.

to trade with the faid Nations of Tribes of Indians for the Space of one
Year from the date hereof This Lit.

GIVEN under my Hand, and Seal at Arms, at PHILADELPHIA, the
Day of 1.76 In the Year of the Rogn of Our Sovereign Lord
Groune the Third, by the Grace of GOD, of Great-Britain, Flance, and Ireland, Kinc.
Defender of the Fluib, and so forth.

By His Honour's Command,



Licence to trade with the Indians

#### Rogers' Rangers

Major Robert Rogers and his Rangers terrified the French and Indians with their daring raids. and their method of attack was based on the Indian tactics of camouflage and ambush rather than on the traditional British open formations which cost so many lives. Rogers married Elizabeth Brown, a Portsmouth, N. H., belle, wrote a play on the Indian chief Pontiac, and, embittered over the government's lack of recognition of his talents, turned traitor during the American Revolution.



Major Robert Rogers



Elizabeth Browne (Mrs Robert Rogers) Portrait by Joseph Blackburn

PONTEACH:

OR THE

Savages of America.

TRAGEDY



opposite the Author; and Sold by J MILLAN, M,DCC LXVI [ Price as 6d ]

Title-page of a play written by Major Robert Rogers

Left Powder horn used in the French and Indian wars It belonged to Michael B Goldthwaite Dated Oct 2, 1756, at Fort William Henry Courtesy, Maine Historical Society, Portland, Me

All Gentlemen Volunteers, and Others. HAT have a Mind to serve his Majesty King GEORGE the Second, for a limited Time, in the Independent Companies of Second, for a lumited Time, in the Independant Companies of Rangers now in Nova-Scotia, may apply to Lieutenant Alexander Collen der, at Mr Jonas Leonard's, at the Sign of the Lamb at the South End of Bolian, where they shall be kindly entertained, enter into present Pav, and have good Quarters, and when they join their respective Companies at Hallifiers, shall be compleatly clouded in blue Broad-Cloth, receive Arms, Accourtements, Provisions, and all other Things necessary lora Gentleman Ranger And for their further Encouragement, his Excellency Governor Corkwallis has by Prociamation lately published, promised a Reward of Five Hundwed Pennds, old Tenor, for every Indiana Scalp or Prisoner brought in, which Sum will be summediately paid by the Treasure of the Province, upon the Scalp or Prisoner being produc'd N.B. Lieutenant Callinder has obtained Leave from His Honour the Lieutenant Governor, so beat up for Rangers an any Part of this Province.

ant Governor, to beat up for Rangers in any Part of this Province.

Boston, September 8 1760.

JUST PUBLISHED,

(And fold opposite the Profor in Queen Street; ) Rue RELIGION delineated ; Or, Experimental RELIGION as diffinguished from FORMALITY on the one Hand, and ENTHUSIASM on the other, set in a Scriptural and Rational

Excerpt from Boston Weekly News Letter Oct 4, 1750

Residents of New England villages gathered at the taverns and churches to hear the latest news from soldiers home on furlough.



Hanson History of the Old Towns of Norridgework and Canada 1849
Oosoola, Me A typical New England village



Whitefield The Homes of Our Forefathers 1880 86 Blockhouse Winslow, Me





Marion J Bradshaw The Maine Land 1941
First Congregational Church, Kennebunkport, Me Built 1764

Left Plan of an American block house
Anburey Travels Through America 1789

Fort Oswego on Lake Ontario was the key to the Great Lakes. The British strongly fortified it and built their ships there.



Fort Oswego Note the shipbuilding going on





The French fleet, Lake Ontario 1757. Shows L'Huron, La Marquise de Vaudreuil, and other vessels



Left Whaleboats used in 1758 by Col Bradstreet's expedition to Fort Frontenac They were brought up the Mohawk River from the Hudson, portaged over the Great Carrying Place to Lake Oneida, and then down the Onondaga River to Fort Oswego Note the howitzers and shields The boats were 35 feet long Bradstreet used about 200 of them in this expedition Courtesy, The Marine Collection, Canada Steamship Lines Limited,

Montreal, Canada

Ticonderoga Note the whaleboat and howitzer
The Crown Collection in the British
Museum

#### Quebec

The stronghold of the French was at Quebec. It was an almost impregnable fortress. Here we see the French troops being reviewed at Quebec.



Courtesy, William H Coverdale Collection, and the Canada Steamship Lines Limited, Montreal, Canada
Reviewing troops at Quebec Water color by an unknown artist, probably a soldier stationed there around 1750



Account of the military and naval engagements of 1760



The Crown Collection in the British Museum
Plan of Fort Erie Built by John Montresor

#### Stamp Act

In 1765 Great Britain passed the Stamp Act. It amounted to taxation without representation. From one end of the American colonies to the other the issue was hotly debated, and the unpopular measure was repealed in 1766.



**England Take Heed!** 



Peters A General History of Connecticut 1829 Unpopular Tories were hanged in effigy at Lebanon, Conn.

Right Announcement of the repeal of the Stamp Act

lung the and Ir w.

the Publisher of this Paper unable to

Courtesy, The New York Public Library

appears, which I hope will be WILLIAM BRADFORD,

BOSTON, Friday II o'Clock, 16th May 1766 THIS Instant arrived here the Brig Harrison, belonging to John Hanteck, Efq, Captain Shubael Coffin, in 6 Weeks and 2 Days from LONDON, with important News, as follows.

> From the LONDON GAZETTE Westminster, March 18th, 1766.

THIS day his Majefty came to the House of Peers, and being in his royal robes seated on the throne wish the usual folemanty, Sir Francis Mohneux, Gentleman Uther of the Black Rod, was sent with a Message from his Majesty to the House of Commons, commanding their attendance in the House of Peers. The Commons being come thither accordingly, his Majesty was pleased to give his royal affect to

An ACT to REPEAL an Act made in the last Session of Parliament, intuited, an Act for graning and applying certain Stamp-Duties and other Duties in the British Colonies and Plantations in America, towards surther defraying the Lapences of desending, proteching and securing the same, and for amening such parts of the several Acts of Parliament relating to the trade and revenues of the find Colonies and Plantations, as direct the manner of determining and recovering the penalues and for selections therein menument Also ten public bills, and seventeen private ones.

Yesterday there was a meeting of the principal Merchants concerned in the

Yesterday there was a meeting of the principal Merchants concerned in the American trade, at the King's Arms tavern in Cornhill, to consider of an Address to his Majesty on the beneficial Repeal of the late Stamp-A&t.

Yesterday morning about eleven o'clock a great number of North American Merchants went in their coaches from the King's Arms tavern in Cornhill to the House of Peers, to pay their duty to his Majesty, and to express their, fatisfaction at his signing the Bill for Repealing the American Stamp-A&t, there was impossible of stry coaches in the procession.

Last aught the said gentleman dispatched are express for Falcousth, with sistems copies of the A&t for typealing the Stamp-A&t, to be forwarded immediately for New York.

Ordern are great for several merchantmen in the river, to proceed to see im-

teen copies of the Act for repeasing to the river to proceed to fea immodutely on their respective voyages to North America, Jones of whom have been cleared our fince the first of Northbers last.

Yesterday messagers were dispatched to Birmingham, Shessield, Manchester, and all the great manufacturing towns in England, with an account of the final decision of an angust assembly relating to the Stange Act.

#### 10

## THE AMERICAN REVOLUTION



Boy's shoe Period of the American Revolution

The boy who wore this shoe lived in stirring times. Great issues were at stake. He was old enough to listen attentively to his elders who quoted the words of James Otis.

"Taxation without Representation is Tyranny"

These words would be repeated by generations yet unborn.



James Otis Portrait after Joseph Blackburn 1755

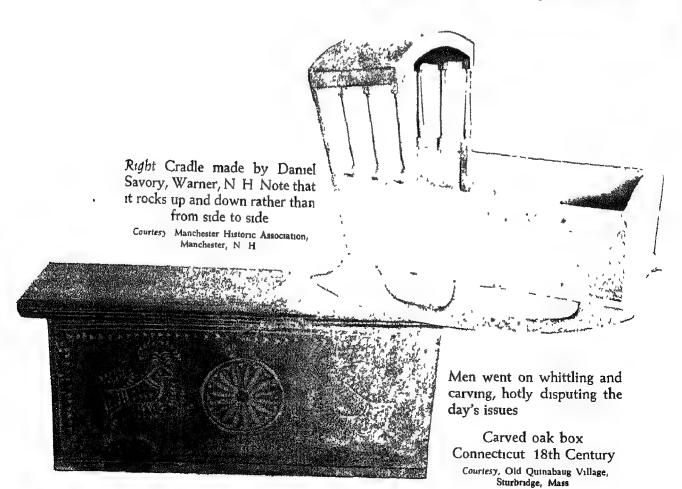

## Working—Waiting . . .



Reconstructed blacksmith shop of Elkanah Deane, Williamsburg, Va 1772 Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc Cocked hat Courtesy, New Hampshire Historical Society, Concord, N H

Forged iron balance scale Connecticut Made by H Jackson 1770 Courtesy, Old Quinabaug Village, Sturbridge, Mass

#### Danger Signal



Statue at William Pin after Binsh soldiers had munified it

Wise statesmen in England, particularly Edmund Burke and William Pitt, foresaw the danger of armed rebellion in America if unjust taxes continued to be imposed.

Pitt's views were so esteemed in America that the people of New York erected a statue to him, which the British soldiers mutilated when they captured the city, during the American Revolution. The Americans had previously melted down the statue of George III, in New York, and made it into bullets



Americans demolishing tre Statue (George III Woodcut by Alexander Anderson

"Master of the Puppets"

William Pitt

In Boston, Samuel Adams expressed the voice of the patriots. He dared to speak of democracy, even to haughty Thomas Hutchinson, Governor of Massachusetts. Hutchinson referred to Adams as "Master of the Puppets".



Courtesy, Museum of Fine Arts Boston.
Samuel Adams Portrait by John
Singleton Copley.

## Freedom of Speech and Assembly

Patriots delivered democratic speeches in Faneuil Hall in Boston, at town meetings, or at the Liberty Tree. Almost every American town had a Liberty Tree, under which patriots gathered to organize and protest.

"BY UNITING WE STAND, BY DIVIDING WE FALL".

Thus wrote John Dickinson of Pennsylvania.



n's Boston News-Letter and City Record 1826 Liberty Tree, Boston

Benjamin Franklin was sent to London to safeguard American rights. For exposing damaging correspondence by Gov Hutchinson of Massachusetts, he was rebuked by the Privy Council and deprived of his post as Post-Master-General.



John Dickinson Portrait by Charles Willson Peale



Cartoon by Benjamin Franklin. 1754. This was often reprinted in colonial newspapers until 1789



Courtesy, The Maine Historical Society, Portland, Me Post-master's appointment signed by Benjamin Franklin



Trumbull M'Fingal 1795 edition The town meeting caricatured here shows a tense scene between Tories and Patriots

## More Troops Arrived In Boston



Couriesy, Stokes, Collection, The New York Public Library

Engraving by Paul Revere 1770 Date depicted 1768



British troops quartered on Boston Common Water color by Christian Remick 1768. The house at the right is the elegant mansion of the wealthy merchant and patriot, John Hancock

#### The Boston Massacre

On March 5, 1770, occurred the Boston Massacre. One snowy night a few civilians taunted and assaulted a British sentry. Owing to a misunderstanding of an order, the British troops, hurriedly called out, fired on the small crowd, killing three and wounding eight, two of whom died from their wounds Feeling ran high, and Paul Revere made his lurid engraving, which fanned the flames of emotion to an even higher pitch. This old print is a classic example of propaganda.

Right The Boston Massacre Engraved by Paul Revere. 1770 The State House is shown in the background This incident was celebrated in poems, sermons, and orations, year after year, on the anniversary of the so-called massacre

# ORATION

MARCH the 6th, 1775.

Request of the Inhabitants

Town of BOSTON,

The Bloody TRAGEDY,

Fifth of MARCH, \$770.

By Da. JOSEPH WAREN

Cantae melts crat, Romanam contae c granite. Vug. Rund.

NEW-YORK Printed by John Anderson, at Reckman's Sup.

Title-page of an oration by Joseph Warren, commemorating the Boston Massacre

> Birthplace of John Adams Braintree, Mass

Whitefield, The Homes of Our Forefathers 1880-1886



Two leading patriots, Josiah Quincy and John Adams, through a sense of duty, defended the British officers responsible for the incident, and they were acquitted, but the die was cast. Blood had been shed.



#### The Regulators

In North Carolina the extravagances and abuses of Governor Tryon were exasperating the tax-ridden citizens into open revolt. An organization called The Regulators marched into the courtroom at Hillsborough, N. C., and demanded redress for wrongs. Troops were called out to punish The Regulators, and at the Battle of Alamance, May 16, 1771, they were dispersed, but shots had been fired against the representatives of the British Crown.



Scene of the Battle of Alamance. Drawn by Benson J Lossing



Execution of James Pugh, one of The Regulators Commemorative tablet





In Williamsburg, Va, the Royal Governor entertained his Tory guests as usual, and the actions of the rabble at Boston and at the Battle of Alamance were strongly censured Loyal British subjects should stand firm against these upstart agitators and "democrats".

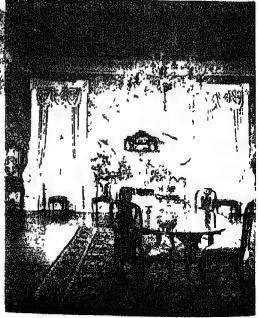

Supper Room Governor's Palace Williamsburg, Va

#### The Boston Tea Party

On the night of December 16, 1773, occurred the Boston Tea Party. The British had imposed a tax on this popular commodity, and remembering the Stamp Act, the Americans were in no mood to pay what they regarded as an insolent levy, and meetings were held under the Liberty Trees in Boston, Philadelphia, Charleston, New York and other American cities British ships were warned not to unload their cargoes of tea. A party of patriots disguised as Indians boarded an English vessel at Griffin's Wharf in Boston and dumped 342 chests of tea into the harbor.



Courtesy, The New-York Historical Society, New York
The Boston Tea Party English caricature 1774



Lettsom's The Natural History of th Tea-tree 1799

Bohea Tea Plant

### Brethren, and Fellow Citizens!

YOU may depend, that those odious Miscreants and deteltable Tools to Ministry and Governor, the TEA CONSIGNERS, (those Traitors to their Country, Butchers, who have done, and are doing every Thing to Murder and destroy all that shall stand in the Way of their private Interest,) are determined to some and reside again in the Town of Boston.

I therefore give you this early Nosice, that you may hold yourfelves in Readiness, on the shortest Notice, to give them such a Reception, as such vile Ingrates deserve.

[Chairman of the Committee for Tarring and Feathern

c> If any Person should be so hardy as to Tour this down, the expect my severest Resentment.

Courtesy, The Colonial Society of Massachusetts, Boston The Boston Tea Party A Handbill

Courtesy, Metropolitan Museum of Art, New York
Silver teapot by Paul Revere

#### "Give Me Liberty or Give Me Death"

On March 20, 1775, Patrick Henry arose before a body of patriots assembled in St. John's Church in Richmond, Va., and in reply to British acts of tyranny shouted "Give me liberty or give me death!" The effect was electrical. Virginia stood ready to stand by courageous



Courtesy, Valentine Museum, Richmond, Va

St John's Church Richmond, Va

Duyckinck National Portrait Gallery 1862 Patrick Henry

Right Walnut table belonging to Patrick Henry

Courtesy, The Valentine Museum, Richmond, Va

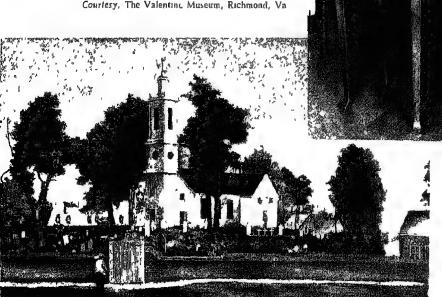

Left The churchyard of St John's Church, Richmond, Va Courtesy Valentine Museum, Richmond, Va, and the Metropolitan Museum of Art, New York



A Hue and Cry for Patrick Henry 1775 This was a bold parody on the official proclamation issued by Governor Dunmore and reveals the temper of the times



Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Colonial lanterns



Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc Photo by Richard Garrison Apollo Room Raleigh Tavern Williamsburg, Va When the Governor of Virginia angrily dissolved the House of Burgesses, the patriots reassembled in the Apollo Room of the Raleigh Tavern and made defiant speeches

#### "The British Are Coming!"

Committees of Public Safety were organized throughout the colonies. Minute-men were trained for emergencies. In Massachusetts, Paul Revere, William Dawes, Samuel Prescott and others, who were in close touch with Samuel Adams, John Hancock, and Joseph Warren, were instructed to keep their eye on the movements of the British troops in Boston. If they marched out of town for a surprise attack, lanterns should flash signal lights and couriers were to ride to Lexington and Concord to rouse the countryside to arms. The British crept out of Boston on the night of April 18, 1775, and Paul Revere and his aides carried out their well-rehearsed orders. A skirmish was fought at Lexington on the morning of April 19, and the Revolutionary War was on.



An Impartial History of the War in America 1780

American Rifleman

#### The Battle of Lexington



The Battle of Lexington April 19, 1775 Engraving by Amos Doolittle

The British troops overwhelmed the few provincials at Lexington and marched to Concord where later in the day they were defeated and sent reeling back towards Boston



Courtesy, The New York Public Library

British troops entering Concord, Mass Engraving by Amos Doolittle



Courtesy The New York Public Library

Battle at North Bridge, Concord April 19, 1775 Engraving by Amos Doolittle



Colonial Uniforms
Sprengel Aligemeines Historisches Taschenbuch 1784



General Wichington , extende Liche wide Liche . Cher tomore to the che



British sentry American Revolution Print published by Rudolph Ackermann, London

#### **Dorchester Heights**

Subsequently the British occupied Dorchester Heights, overlooking Boston, and the Americans occupied Breed's Hill, which rose above Charlestown



"View of Boston Shewitz 's heights of Dorchester, tiken from Mount Whoredom 345 Janes 17-6 No. 1

Courtesy, The New York Public Library

Dorchester Heights A drawing by Archibald Robertson, Lt General, Royal Engineers 1776



"No. 5. Continuation from No. 4 to No. 1, which completes the circle of Boston from the same Point. In this shown, Clar Town in Rums, Bunker's hill,

Noodles Island & that part of the Town call'd North

End & New Boston, th March 1776"

Courtesy, The New York Public Library

## Bunker Hill

On June 17, 1775, occurred the battle of Breed's Hill, though Bunker Hill, slightly northward, gave its name to the battle. The British troops marched up the hill in close formation, and the withering fire of the provincials cut them down like blades of grass. It was the worst casualty the British army had suffered, but when the Americans ran out of ammunition the British were able to occupy the hill.



James Murray An Impartial History of the Recent War in America 1780

#### **George Washington Takes Command**

On July 3, 1775, George Washington took command of the Continental Army under an elm tree in Cambridge, Mass., near the campus of Harvard College.



George Washington Portrait by Charles Willson Peale



Washington Elm Cambridge, Mass.



View of Harvard College Engraved by Paul Revere, 1768

Courtesy, The Essex Institute, Salem, Mass





Loubat The Medallic History of the United States v 2 1878

Medal celebrating George Washington and the siege of Boston

Designed by Pierre Simon Duvivier. This was the first medal

voted by Congress



Holden Chapel. Harvard College

### "Keep Your Powder Dry"

The army which Washington had at his command was poorly trained, poorly equipped, and poorly paid. He needed cannon, and he needed gunpowder. Ethan Allen and his Green Mountain Boys, in concert with Benedict Arnold and his Connecticut troops, surprised the garrison at Fort Ticonderoga and hauled the captured cannon through the Green Mountains by ox teams, bringing them safely to the outskirts of Boston.



Powder magazine North Attleboro, Mass Built 1768

Courtesy, Colonial Williamsburg, Inc. Photo by Richard Garrison Powder magazine Williamsburg, Va. Built ca. 1714



#### **Guns and Rifles**

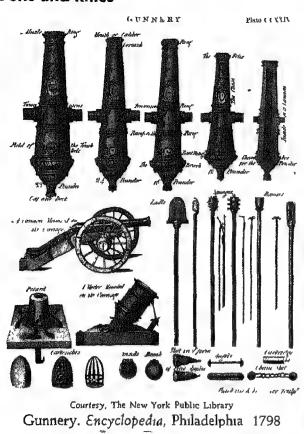



Courtesy, Landis Valley Museum, Landis Valley, Pa Silver ornaments for rifle stocks Made by German gunsmiths in Pennsylvania

Left Revolutionary pistols



The Pennsylvania Germans made these long-barreled weapons which helped win the American Revolution They were adapted to American tactics and terrain The British could not cope with the deadly accuracy of the "Kentucky Rifles"

#### Loyalists

British officers found a welcome in the homes of the Loyalists, those men and women in America faithful to the Crown. John Adams always said that at least one-third of the population did not want independence, and that another third did not care one way or the other This pro-British sentiment threatened at times to sabotage the war efforts of General Washington. Money and goods he needed for his tattered army were carried out of the country by the Loyalists, in connivance with the British fleet.



Courtesy, Harvard University
Isaac Royall and family of Massachusetts By Robert Feke Royall
was a Loyalist

Left Gov John Wentworth of New Hampshire

Courtesy, The New York Public Library Portrait by John Singleton Copley

Lady Frances Wentworth Wife of Governor John Wentworth of New Hampshire Portrait by John Singleton Copley

Courtesy, The New York Public Library



Some of the Loyalists, or Tories, were tarred and feathered by excited mobs. Many lesser indignities were perpetrated.



Engravings by E Tisdale in the first illustrated edition of John Trumbull's M'Fingal, a burlesque on the Loyalists



Photographed by Pach Bros

Cadwallader Colden, Loyalist Governor
of New York Portrait by Matthew

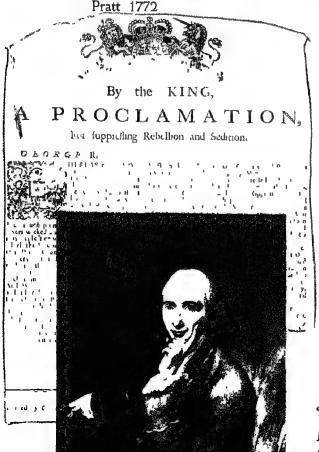

Trucko duce nii desperandom

Fuft Battalion of PENNSYLVANIA LOYALISTS, commanded by His Excellency Sir WILLIAM HOWE, K B

ALL INTREPID ABLE-BODIED

## HEROES

WHO are willing to ferve His Majisty King GEORGE the Third, in Defence of their Country, Laws and Confitution, against the arbitrary Unipations of a tyrannical Congress, have now not only an Opportunity of manifesting their Spirit, by also in reducing to Obechence their too long dehical Countrymen, but also of acquiring the polite Accomplishments of a Soldier, by serving only two Years, or during the present Rebellion in America.

Such spirited Fellows, who are willing to engage, will be rewarded at the End of the War, besides then Laurels, with 50 Acres of Land, where every gallant Hero may retire, and enjoy his Bottle and Lais

Each Volunteer will receive, as a Bounty, Five Don't is beld times, Cloathing and Accourse the Colonel ALLEN, or at Ceptal killing, Rendervous, at Parties at Ceptal killing, Rendervous, at Ceptal kil

Courtesy, The New York Public Library Broadside. Philadelphia 1777

Left The King appeals to all loyal subjects

"THESE ARE THE TIMES THAT TRY MEN'S SOULS" wrote Thomas Paine, whose fiery appeals to the Patriots offset the Tory satire of Jonathan Odell and Joseph Stansbury.

Lest Thomas Paine Portrait by Charles Willson Peale

#### Declaration of Independence

In 1776 the Continental Congress assembled in Philadelphia to prosecute the war and to make a public declaration of principles. From this Congress came the memorable document known as "The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America," popularly known as The Declaration of Independence



The Declaration of Independence The original draft was written by Thomas Jefferson

#### Some of the Signers

These were the men whose faith and foresight created a model of government which was,

and 1s, the hope of mankind.



Thomas Jefferson Virginia



Benjamin Franklin Pennsylvania From Portrait by Charles Wilson Peale



Francis Hopkinson New Jersey From Portrait by Robert Edge Pine





John Hancock Massachusetts
From Portrait by John Singleton Copley



Philip Livingston New York



Flbridge Gerry Massachusetts
Portrait by J Bogle

## Some of the Signers



George Read. Delaware From Portrait by Robert Edge Pine

William Hooper. North Carolina From Portrait by John Trumbull



John Adams Massachusetts Portrait by John Singleton Copley



Richard Henry Lee Virginia Portrait by Charles Willson Peale





Stephen Hopkins Rhode Island Hopkins is figure at right with hat From Portrait by Robert Edge Pine



Oliver Wolcott Connecticut From Portrait by John Trumbull

#### Some of the Signers



Josiah Bartlett New Hampshire From a drawing in Emmet Collection



Lyman Hall Georgia



ase Maryland





Matthew Thornton New Hampshire
From a drawing in Emmet Collection.





Samuel Chase Maryland Portrait by Charles Willson Peale



Arthur Middleton South Carolina
From Portrait by Benjamin West

# Independence Hall

In the State House in Philadelphia The Declaration of Independence was adopted on July 2, 1776, although July 4 is the traditional date of its annual celebration. On July 8, the document was publicly read, and the Liberty Bell may have pealed forth the good news from the State House, although the steeple was so rickety at that time that the ringing of the bell was considered unsafe



State House, Philadelphia (Independence Hall) An engraving by J Rogers

over 2080 pounds

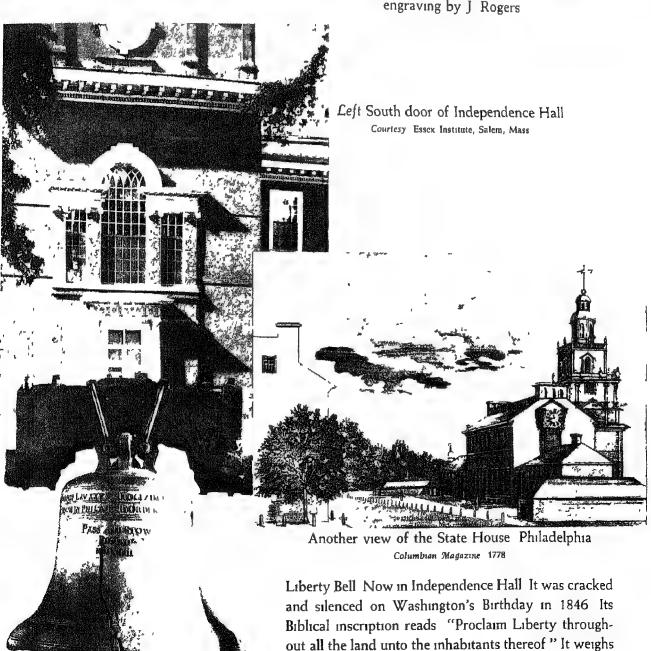

#### Wanted: Soldiers and Sailors

As the war dragged on without decisive results many soldiers returned to their farms and shops when their terms of enlistment expired A few deserted Proper food, clothing, and medical attention could not be furnished the troops because of the breakdown in the supply system Bad roads delayed transportation. The Continental Congress was too new to be thoroughly trained in the act of prosecuting a costly war. The manpower problem was acute. Criticism of General Washington's conduct of the war began to be heard



DER TERS I mad by P Arrest to the Healt I was held favor

# Money Was Scarce

It took money to wage war, and there was little to be had Coin was almost non-existent, and Congress sanctioned paper money. The colonial currency, and that issued by the separate

states, served as models.

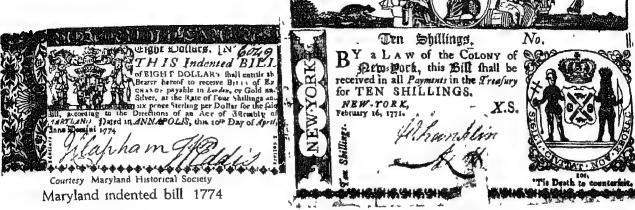

Ten shilling note issued by the Colony of New York Feb 16, 1771 Note the warning to counterfeiters

Lest Rhode Island bill 1780



No. 9/75 FIVE DOLLAR.

HE Possessor of this BILL shall be partially and the Thirty of Spanish milled Dollars by, the Thirty of Soil December, One Thousand Seven Hundred and Six, with Interest in like Money, at the Rate of Certum per Annum, by the State of Rhode-Gland a vullace Plantations, according to an Ast of the State of the said State, of the Second Day of Table 22.

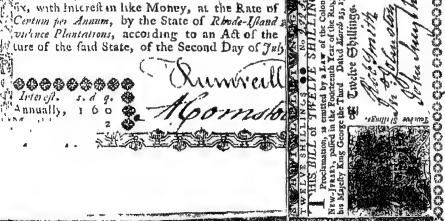



Courtesy The Collection of George R D Schieffelin

Twelve shilling note. New Jersey 1776

Left Currency table published in the New York Pocket Almanac 1774

| 2 |                                                                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | A TABLE of the Value and Weight of COIN's, as they now page in ENGLAND, NEW-YORK, CONNECTICUT, PHI ADELPHIA, AND QUEBEC.            |
|   | Sterl N. York, Least Connectic, Philad Qu'bec, Least l. s d l. s. d Weight 1 s. d l. b. d l 4 d. Weight                             |
|   | English shilling, o or o o o o d dwt gr o o 4 o o 6 o o 4 dwt gr                                                                    |
|   | Guinea, 1 1 0 1 17 5 3 5 8 1 1 2 4 7 8 5 5 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                      |
|   | Pubole, 0 26 6 1 9 4 8 1 2 v 1 7 1 1 4 4                                                                                            |
| ٥ | Portugal Moldore, 1 7 0 2 8 6 18 1 16 2 3 6 1 16 6 18 Half Johannes, 1 16 0 3 4 9 0 1 2 8 3 0 0 2 8 French Ninepence,               |
| 1 | Crown, 0 5 0 8 6 - 68 7 6 6 8 17 12 Piñole, 0 10 0 1 8 4 5 - 1 6 6 1 1 4 4 Louis Doror Guinea, 1 1 0 1 16 5 4 - 1 13 1 8 5 3        |
| ı | # At a Meeting of the Chamber of Commerce, the 7th of August 1770, it                                                               |
| ı | was Resolved, That the Members of that Corporation would, in suture, pay and                                                        |
| I | receive all HALF JOES, that weigh 9 Penny Weight, at £ 3' 4 0, and for every Grain they weigh more, allow three Pence per Grain and |
| J | every Grain ibey weigh less, dedug 4d.                                                                                              |

## "Not Worth a Continental"



REVERSE. Sixty-five Dollars

Anburey Travels Through America 1789



Continental currency 1779

Financier of the American Revolution From a portrait by Ed Savage









Courtesy Maryland Historical Society

Chalmers and Barry Coins minted in Maryland in 1783. Chalmers was an Annapolis goldsmith

# The War In New York

When the British troops evacuated Boston, General Washington went to New York to prepare for the attack that was almost sure to come. In July, 1776, the British landed on Staten Island, and within a few weeks had pushed Washington's army out of Long Island, and out of Manhattan Island On Nov. 16th they captured Fort Washington on the Hudson River General Washington had no choice but to retire to New Jersey.



The attack on Fort Washington 1776 Drawn on the spot by Thomas Davies, a Captain of Artillery The Morris House appears at the top of the hill to the left Hessian troops made up the bulk of the attacking force



Left Ruins of Trinity Church New York City Date depicted ca 1780 Almost five hundred buildings were burned Sept 21, 1776, and the patriots blamed the British for it

Courtesy The New York Public Library

Right Roger Morris House New York City Now called the Jumel Mansion, which served as Washington's headquarters in Sept. 1776

Valentine's Manual 1854

#### **Blockade**

Simultaneously with the landing in New York, the British fleet struck a blow at Fort Sullivan, at Charleston, S. C. The war was spreading. The British plan was to blockade the American



Drayton Memoirs of the American Revolution 182
Plan of Fort Sullivan 1776



Atlantic Neptune 1781

#### 387

# Норе . . .



View of General Burgoyne's camp on the Hudson River. 1777

# **And Fate**



Remnant of Burgoyne's Army interned at Charlottesville, Va

#### Southern Heroes



Courtesy, Carolina Art Association, Charleston, S C The Battle of Eutaw Springs was fought around this tavern Water color by Charles Fraser 1800





Above Brigadier-General Daniel Morgan, in buckskin uniform. He was the hero of the Battle of Cowpens\*(S C ) Jan 17, 1781

Left Brigadier-General Lachlan McIntosh, who was in the siege of Savannah, and the defense of Charleston

Portraits from Herring and Longacre National Portrait Gallery of Distinguished Americans, 1836

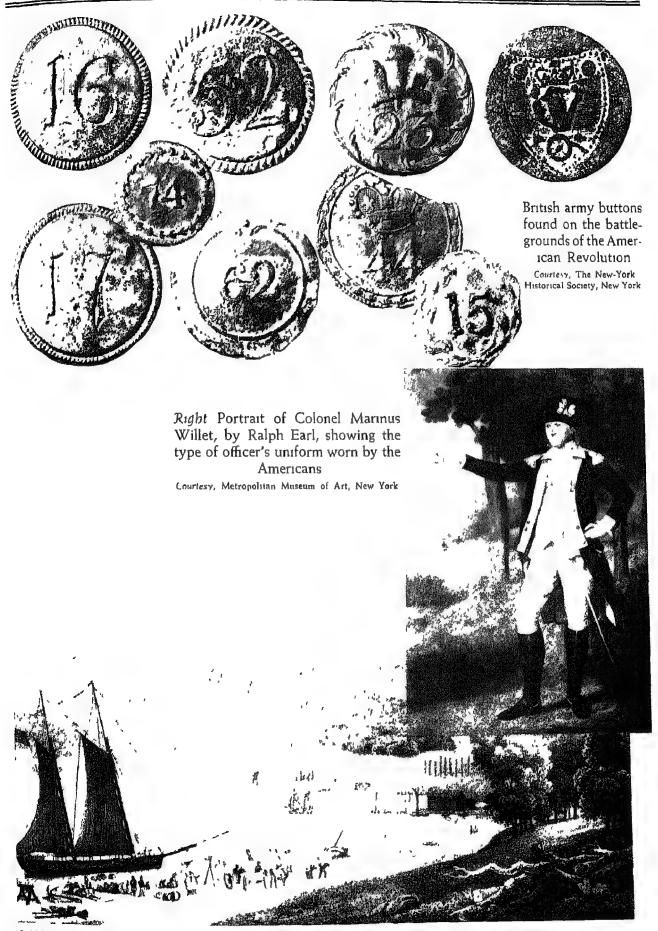

J Milbert Hinterfaire Philoresque du fleuve Hudson 1829 v 3
Haverstraw, New York This shows the Hudson River scenery much as it appeared in George Washington's times. He had to transport his army across this river when he evacuated Westchester County

### "Yankee Doodle"

The song the American troops sang as they went forth into battle was Yankee Doodle Originally composed by the British to poke fun at the green provincial troops, this lively ballad was adopted by the American patriots during the American Revolution, some years after its first appearance, the exact date of which is a subject of controversy. The American soldier has always marched to humorous ditties.



Out of the American Revolution emerged a school of native playwrights, including Mercy Warren, and the real beginnings of American drama. Mercy Warren's brother, James Otis, was a gifted orator, and her husband, James Warren, was an American general.

Two versions of the ballad Yankee Doodle

# At the Delaware

After retiring from New York, General Washington moved his army to New Jersey and then to Pennsylvania. He recrossed the Delaware River to strike two hard blows at Trenton, Dec 26, 1776, and Princeton, Jan. 3, 1777, before retreating to Philadelphia



Courtesy, Metropolitan Museum of Art New York Washington Crossing the Delaware Painting by Emanuel Leutze While neither contemporary nor authentic, this picture has, through its long popularity, established itself as the symbol of Washington's great exploit.

He conscripted all the ferrymen up and down the Delaware to facilitate the moving of his men and supplies across the river. Here we see a typical ferry with its pontoon approach.



Columbian Magazine August, 1787 Gray's Ferry Schuylkill River Pa

## Philadelphia

Sir William Howe, who commanded the troops that took New York, entered Philadelphia in triumph, after defeating the Continental Army at the Brandywine, Sept 11, 1777 This British victory was offset by American victories at Oriskany, New York, and Bennington, Vermont, followed by the capture of Burgoyne's army, but Washington's own army was condemned to face a hard winter at Valley Forge.



An Impartial History of the War in America

Sır William Howe



General John Stark, Hero of Battle of Bennington

Lest General John Stark's powder horn

Courtesy, Manchester Historic Association, Manchester, N H

#### Rationing

Philadelphia, December 8 17/7

# REGULATIONS,

Under which the Inhabitants may purchase the enume rated Articles, mentioned in the Proclamation of His Excellence St. WIIILAM HOWN K. B. General and Communication Chef. Sci. Sci.

Iff ORIM or SPIRIIS of inferior Quality, are to be told corept to the Importer at our Fine, or to one Perfon, many greater Quantity that one Hogfmad, a ream has their ren Gallers, and row without a Per not had obtained for the Quantity in the ed to be purchafied, from the Inspecior of the problemed Articles.

ad MOLASSLS is not so be fold feverent by the Importer) in any Quantity executing one Hogfhead at one Time, nor willout a Permit is aforefaid.

3d SAI I may not be too' record by the importer) in any Quantity, exceeding one Builed at one. Time for the Use of one Lamily, nor without Permit is aforefaid.

4th M. DICINES not to be fold, will out a spec Permit by Order of the Superintendint General

By Order of His Excellency Sir WILLIAM HOWE.

JOSEPH GALLOWAY. Superintendent Geograf.

Courtesy, The New York Public Library
Rationing notice issued by Sir William
Howe. Philadelphia 1777



From Godey's Lady's Book, 1844 Chew Mansion Germantown, Pa

# In Enemy Hands

There were many Tory Loyalists in Philadelphia, and the British officers went to assemblies and to the theatre Wartime Philadelphia was gay and fashionable. Howe and his aides were entertained at country estates in the environs of the city.



Plan of the City and Environs of Philadelphia Engraved by William Faden 1777. Note the fine drawing of the State House

## The Mischianza

Major John Andre designed stage settings for a spectacular fête champêtre and military pageant at "Walnut Grove", the Wharton family estate, in honor of Sir William Howe, May 18, 1778. One London firm sold £12,000 worth of laces, silks and other finery for the entertainment Later Andre was captured by the Americans in New York State and hanged, being charged with plotting with Benedict Arnold for the betrayal of West Point

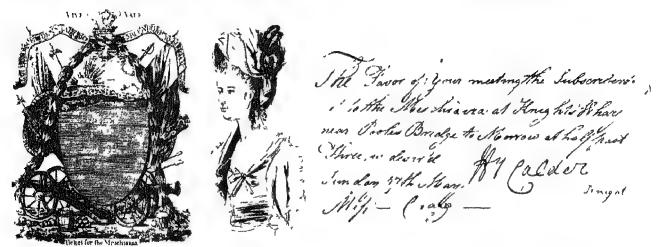

Ticket and invitation to the Mischianza (or Meschianza)



## Traitor

Benedict Arnold performed brilliant feats, including a classic march to Quebec through the Maine wilderness, and held the respect of his leader George Washington, but Congress was so tardy in its recognition of his valuable services that he became embittered While in command at Philadelphia he fell in love with Peggy Shippen, the darling of Philadelphia society, and enthroned her at Mt. Pleasant after their marriage. He soon fell into debt, received further rebukes from Congress, and finally turned traitor.



West Point

A Constitution Island, B Chain stretched across the Hudson River to prevent the passage of British ships; C Fort Clinton After a view in the New York Magazine

The Robinson House across the River from West Point Benedict Arnold established his headquarters here. He was having breakfast with George Washington in this house when news of the capture of Andre reached him

## Christ Church In Philadelphia

Both the British and the Americans attended service at Christ Church, begun in 1727 by the architect John Kearsley, one of the designers of Independence Hall. Benjamin Franklin's pew, along with George Washington's, is still pointed out. Franklin lies buried in its churchyard.

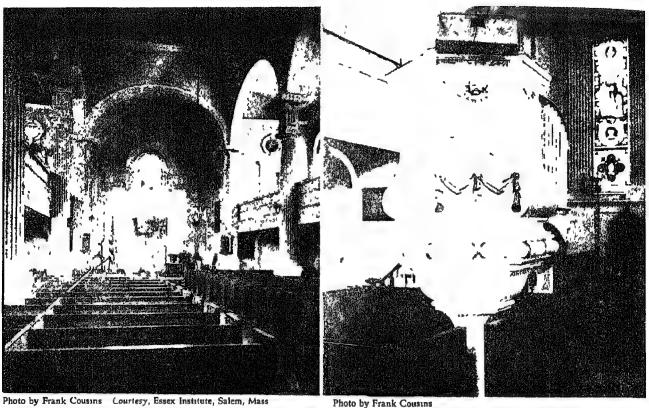

Photo by Frank Cousins Courtesy, Essex Institute, Salem, Mass
Interior of Christ Church Philadelphia

Pulpit of Christ Church Installed 1770

#### Life Went On

Philadelphians found time to read the latest book on horsemanship, and to attend balls and plays.

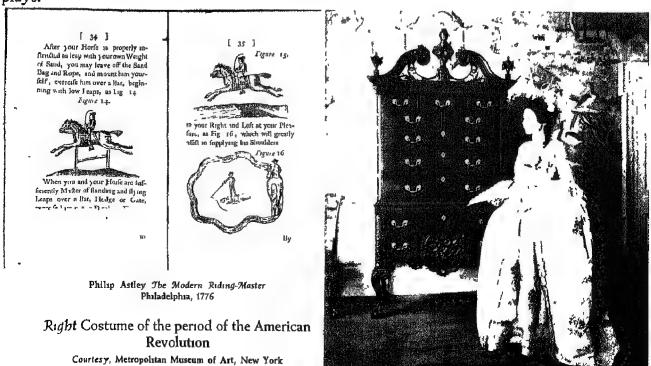

# **Valley Forge**

While the British were enjoying the comforts and pleasures of Philadelphia, Washington's tattered army was half-starved and half-frozen at bleak Valley Forge It was America's darkest hour.



Courtesy, Valley Forge Park Commission
Washington's Headquarters at Valley Forge

Right Washington's food problem
Courtesy Pennsylvania Historical Society

GEORGE WASHINGTON, ESQUIRE,
GENERAL and COMMANDER in CHIEF SE the FORGER
of the United States of America.

By Virtue of the Power and Direction to Me elpecially given, I hereby enjoin and require all Perions reliding within feventy Miles of my Head Quarters to thresh one Half of their Grun by the 1st Day of February, and the other Half by the 1st Day of March next entiting on Pain, in Cast of Failure of having all that shall remain in Sheaves after the Period above mentioned, served by the Commission and Quarter-Masters of the Army, and paid for an Straw

GIVEN Market my Hand, at Head Sugarters, near the Valley Marge, on Philadelphia County, this 20th Day of Chamber, 1777.

G. WASHINGTON.

By Hu lincellency's Command, a Robert H. Hannison, Scry



Left Camp bedstead used by George Washington at Valley Forge Courtesy, The New-York Historical Society, New York



Courtesy, The New-York Historical Society, New York



## Help From Abroad

398

A military genius from Germany, Baron Von Steuben, came to Valley Forge and was appalled at what he saw. He took over the military training of the Continental Army and instructed them in the arts of war He made disciplined soldiers from raw recruits. The Polish patriot, Thaddeus Kosciusko, and the young French hero, the Marquis de LaFayette, also came to help America win freedom. LaFayette brought troops.



Sprengel Allgemeines Historisches Taschenbuch 1784 French troops landing at Newport, R I



Baron Von Steuben Portrait by Charles Willson Peale, 1780

Left Thaddeus Kosciusko



LaFayette Portrait by Charles Willson Peale

# French Troops



The sight of these gaily uniformed French troops heartened the weary Americans. It was the beginning of a lasting friendship between the two countries.

French soldier 1779

French soldier 1772



Diderot and D'Alembert Encyclopedie Recueil des Planches 1762-72 French soldiers

## The American Navy

With the aid of the French fleet, the American Navy more than held its own, and the iron ring of the blockade was broken. The greatest naval hero of the war was John Paul Jones.



Commodore Esek Hopkins Commander in Chief of the American fleet Mezzotint published in London by Thomas Hart 1776



John Paul Jones Engraving by Moreau the Younger 1780 Jones, in the Bon Homme Richard, won an epic naval battle for Captain Richard Pearson, in the Serapis Sept 23, 1779

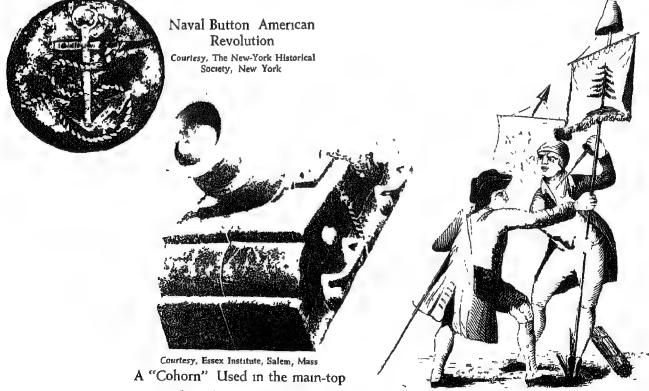

Pine-tree flag of an American cruiser. 1776 It had a green tree on a white bunting On the reverse was the motto "Appeal to Heaven" Note the liberty cap on the flag pole

# What Sailors Had To Know





Illustrations from Steel, The Elements and Practice of Rigging and Seamanship 1794



Illustrations from Steel, The Elements and Practice of Rigging and Seamanship 1794

# **Human Suffering**

Many American and British soldiers were kept in filthy prisons, and those who were wounded on the battlefield received very little medical attention owing to the lack of doctors and surgeons. Amputations were crude and painful.



#### Yorktown

The Battle of Yorktown, fought not far from Jamestown, Va, where the first English settlement in America was founded in 1607, practically brought the Revolutionary War to a close. George Washington, the hero of the long struggle, returned to private life at his home in Mount Vernon, after taking leave of his officers at Fraunces Tavern in New York.

# Illumination.

General Washington, having brought official acounts of the SURRENDER of Lord Cornwallis, and the Garrifons of York and Gloucester, those Citizens who chuse to ILLUMINATE on the GLORIOUS Occasion, will do it this evening at Six, and extinguish their lights at Nine o'clock.

Decorum and harmony are earneftly recommended to every Citizen, and a general difcountenance to the least appearance of riot.

October 24, 1781.



Courtesy, Colonial Society of America
Fraunces Tavern New York Etching by Robert Shaw

#### **Mount Vernon**



# The Society of the Cincinnati

To perpetuate the friendships made on the field of battle, Washington and his officers formed the Society of the Cincinnati in 1783. Its social traditions have always been maintained.





# The United States Seal

From a drawing by L F Grant, in Thomas The Society of the Cincinnati



The first United States Seal 1782 Designed by William Barton and Charles Thomson

## The "Stars and Stripes"

The American flag, the "Stars and Stripes", dates officially from June 14, 1777, and was a marine flag in the beginning, being so used by John Paul Jones. The story that Betsy Ross made the first "Stars and Stripes" is only one of many flag myths. There were numerous variations in the design of this flag, and many claimants for the honor of first displaying it.

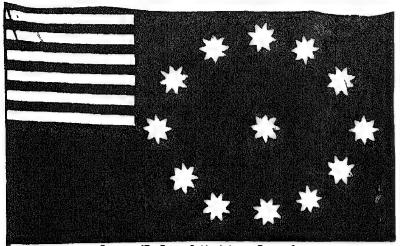

Courtesy, The Easton Public Library, Easton, Pa The Easton Flag An early version of the "Stars and Stripes"

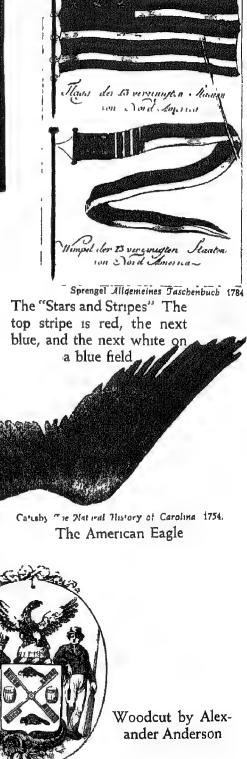

The American Eagle Was Beginning to Scream

The eagle became the symbol of American independence and began to appear on seals, trade marks, and as a decorative motif in the arts and crafts

Left The eagle motif in furniture

steeple in 1761 Willis, The History of Portland 1833

#### Peace . . .

War-weary patriots emptied their powder horns and went back to field and shop.

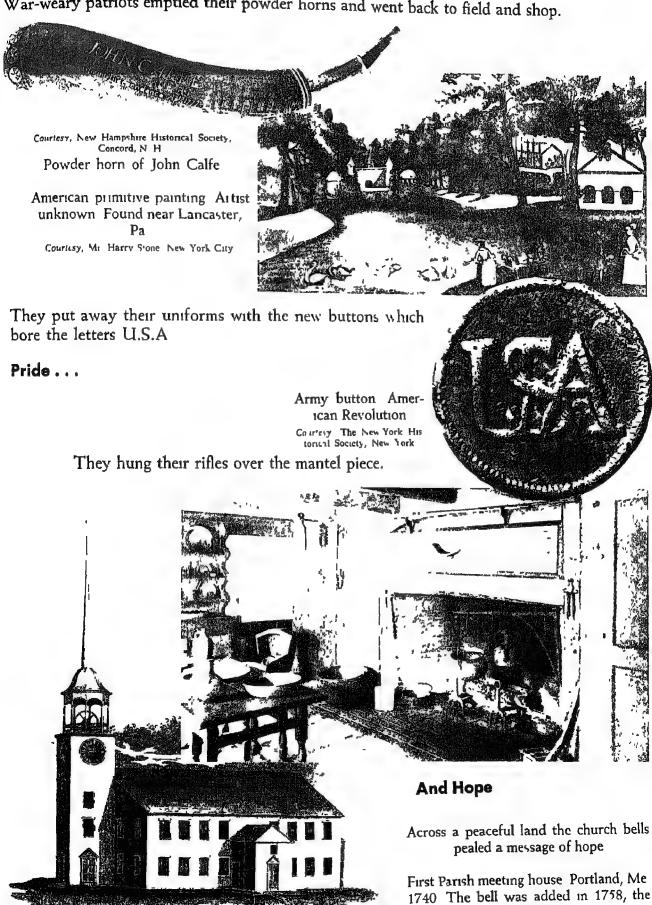

#### Birth of a Nation

The unexploited natural resources of the United States awaited the pioneer. Free men poured from the Eastern seaboard, crossed the mountain barriers and swarmed into the Ohio and Mississippi valleys, poured through the Cumberland Gap and along the Wilderness Road into Tennessee and Kentucky



Picturesque America 1872-74

The Cumberland Gap

Men like Daniel Boone and Simon Kenton were the trail-blazers of empire. They saw great herds of buffalo.



#### Rivers ...

Men of Connecticut crossed the Housatonic and the Hudson and pushed towards Ohio.



#### **And Roads**

The Housatonic River

Christopher Colles published his The Roads of the United States, in response to the demands of a travel-minded generation.

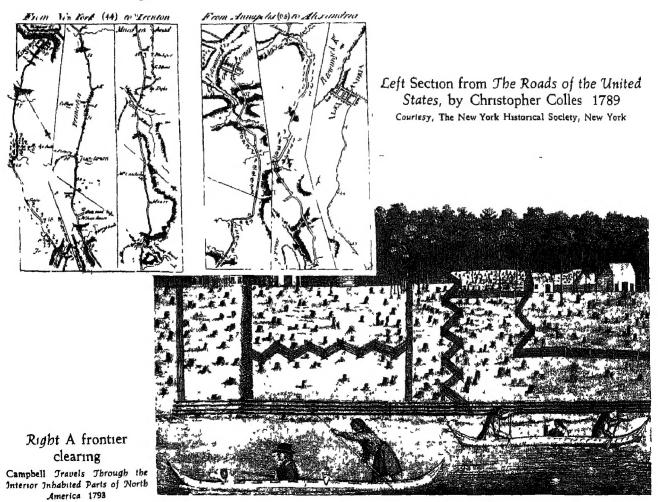

## On the March

Through Pennsylvania lumbered the Conestoga wagons, the freight trains of the era.



Conestoga Wagon Drawing by F O C Darley





Marylanders headed westward

# New towns sprang up on the frontier



Basil Hall Forty Sketches made with the Camera Lucida in North America 1829 Wilderness settlement



Mason The Lure of the Smokies 1927 Courtesy, Houghton Mifflin Co , Boston "Howdy, stranger!"

# Westward Ho!

From Niagara Falls to far south of the Natural Bridge, America was on the march, pushing ever westward.



Veld Travels Through the United States of North America 1799 Niagara Falls

The Natural Bridge, Virginia

# **Towns of Destiny**



Courtesy, The Stokes Collection, The New York Public Library
Detroit, Michigan. 1794



Courtesy The Stokes Collection, The New York Public Library
Baltimore, Md

Unit (N.C.E.R.T.)